મુદ્રक **પં૦ સૃગુ**રાज માર્ગવ માર્ગવ-પ્રિટિંગ-વર્લ્સ, લેલનંઝ ''

# विषय-सूची

अ(र्रागिकां ..

| अधिनिक हिन्दी कविता                |       | •       |            |
|------------------------------------|-------|---------|------------|
| (i) 'प्रसाद' के पूर्व              | • • • | ***     | 3,         |
| (i1) प्रसाद का प्रादुर्मीव         |       | •••     | 12         |
| (iii) रहस्यवाद-छायावाद और 'प्र     | લાવં, | •••     | १३         |
| (iv) प्रगतिवाद श्रीर प्रसाद        | •••   | •••     | <b>२</b> 8 |
| (v) प्रसाद का नियतिवाद             |       | * · ••• | 88         |
| प्रसाद के काव्य-अंध                | •     | •••     | ઇહ         |
| (1) नित्राधार                      | •••   | •••     | ४०         |
| (ii) कानन कुसुम                    | ••    | ••      | ४३         |
| (111) करुणालय                      | •••   | •••     | **         |
| ( <sub>1∇</sub> ) प्रेम-पथिक .     | •     | •••     | *0         |
| ( <sub>V</sub> ) +h∢+1             |       | •••     | ६०         |
| (⊽1) ૠૌંધ્                         | •••   | •••     | ६४         |
| (V1i) લાદ •                        | •••   | •••     | ७४         |
| (V111) कामायनी .                   | •     | •••     | ७७         |
| પરિશિષ્ટ                           |       |         |            |
| (क) 'श्राँस्' की पंक्तियों पर प्रक | તરા . | •••     | @3         |
| ( ख् ) जयराङ्करप्रसाद—-जीवन भ      |       |         | 180        |

#### 沙

### श्री गोविंदवल्लम पंत

का

#### नया सामाजिक उपन्यास

T T

गीता के मध्यम मार्ग के प्रयोगों पर उपन्यास का नियं वसंत, पर रंगों के फेर में पड़ा हुआ। लीला, सुधारिप्रय पिता और मूर्तिपूजक माता की मानिसकता से विशे हुई कन्या है, जो वसंत की दार्शनिकता में नाचने लगी। मिस जगदं विका एक कवियत्री, जिसकी भावुकता इतनी बढ़ी हुई है कि बिना किसी का पाश्चिष्रहर्श किए ही अपने को विध्वा कहती है। पुनर्जन्म में इतना विश्वास बढ़ा लेती है कि एक दिन वसंत से कह दिया "तुम्हारे व्यक्तित्व में मेरे भूत पति की आत्मा उतर गई है।" उस दिन जब विध्वा लीला का वसंत से विवाह होने जा रहा था दूसरी बार। संभव है कुछ थंटे आपका मनोरंजन हो जाय। मूल्य ४॥)

## यान के भीत

#### त्ते० श्री वजेन्द्रनाथ गौड़

गीत, भजन, कोरस, ग़ज़ल तथा अन्य सामाजिक व सामूहिक रूप - से गाने योग्य गीतों का अमूतपूर्व सग्रह ।

इस संभ्रह में जो गीत हैं, वे रेडियो, फिल्म और रिकार्डिंग के लिये लिखे गये थे, जिनमें से बहुत से गीत प्रयोग में लाये जा चुके हैं, इस प्रकार के मधुर, हृदयग्राही और ख्राकर्षक गीतों का दूसरा संभ्रह हिन्दी में आज तक प्रकाशित नहीं हुआ।

इसके भीतों को पढकर आपका तनमन नवीन उल्लास और नवीन क्रियना की स्वरलहरियों के बीच आपसे आप क्रूमने लगेगा।

मन के गीत में विभिन्न प्रकार के प्रश्न गीत संब्रहीत हैं, और छुपाई सफ़ाई अत्यन्त आकर्षक व नयनाभिराम है। कीमत सर्वस्रलम, केवल १० आने हैं।

#### प्रारा+भका

श्रीष्ठितिक कविता की पृष्ठभूमि पर 'प्रसाद' के कवि का यह निरीक्षण है। उन्होंने श्रपने श्रतीत की कितना ग्रह्ण किया, वर्तमान को कितना प्रभावित किया श्रीर भविष्य की एक स्वप्न द्रष्टा की तरह कितनी कल्पना की; इन प्रश्नों का उत्तर इसमें खोजने की नम्र चेष्टा की याई है।

'भत्येक कलाकार ग्रातीत का फल श्रीर भविष्य का बीज होता है' सह एक आंग्ल आलोचक का प्रसिद्ध कथन है। 'प्रसाद' इसके अपवाट न थे। उन्होंने अपने 'अतीत' से हिन्दी की प्राचीन काव्य-परम्परा से बहुत कुछ आत्मसात किया । उसी की मूमि पर खडे होकर उनके कवि का स्वर मुखरित हुआ। ब्रजमापा कान्य के साधुर्य से उनकी कल्पना के 'पर' सिक थे। वर्तमान, 'खड़ी बोली' का सदेश लोकर उनकी श्रोर निहार रहा था। कवि ने पुरातनवाद का 'चोला' शीध ही फैंक दिया । उससे उन्हें इतनी विरक्ति हो गई कि न वर्षे पूर्व अजभाषा में लिखे अपने एक काव्य की उन्होंने दुवारा खड़ी बोली में लिख डाला। पर खड़ी बोली के 'श्रक्खड़पन' को उन्होंने प्रदर्श करने की चेष्टा नहीं की । बँगला और संस्कृत भाषा के अध्ययन का परिशास यह हुन्रा कि उनकी रचनार्श्रों में 'कोमल कात पदावली' क्रमशः मुसक्राने लगी। 'प्रसाद' की भाषा के इसी गुण ने उन्हें अपने समकालीनों में सबसे आगे खींचकर खड़ा कर दिया । अध्यातमवाद की भावना हिंदी काव्य-साहित्य में 'त्राज' की देन नहीं है 'प्रसाद' की भी नहीं। लौकिक-श्रलौकिकता का चक्र सदा से चलता रहा है।

काल 'श्रिति' का संतुलन करता रहता है। हिन्दी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की साची देता है। बौद्ध सिद्धों और नायों के सूखें उपदेश-कथन ने निर्भुणवादी संतों में भावना की एक लहर वहाई पर जब वह जनसाधारण की रस-प्यास बुम्माने में समर्थ न हो सकी तब 'सगुण मिक्कवाद' लोक-भावना को श्रपनी श्रोर खींचने लगा परन्तु चगुण्मिक के,प्रिसिद्ध प्रतीक राधा-कृष्ण ने इतनी व्यापकता धारण की कि वे धीरे धीरे किसी भी सलोनी स्त्री श्रीर सलोने पुरुष में भॉकने लगे। रीतिकाल भिक्तवाद के अतिरेक का ही परिचाम था। रीतिकाल को लौकिकवाद का युग कहना चाहिये। इस युग का काव्य किसी भी 'अ।लम्बन' में लौकिक विकारों की ही श्रमिव्यिक करता रहा है। श्राधुनिक युग ने लौकिकवाद-युग के श्रातिरेक के विरोध में श्रापनी श्राँखें खोलीं। प्रारम्भ में उसमें बीँती 'रात' की ख़ुमारी का रहना स्वामाविक था। ऋतः 'विकार' वे ही रहे पर उन पर अलीकिकता की 'छाया' डालने का अभिनय अवश्य किया गया। (यह मै नहीं कहता कि श्राधिनिक काव्य में श्राध्यात्मिकता प्रेरणा के रूप में विलकुल नहीं है। मेरे कहने का आश्राथ इतना ही है कि वह जहाँ है वहाँ इतने कम परिभाग में है कि उसे थुग की ज्यापक भावना कहना श्रात्मप्रवचना होगा।) यह कार्य भावों विकारों की ऋभिव्यंजना-प्रणाली विशेष के द्वारा किया गया, जो 'छायावाद' के नाम से पहचानी जाती है।

महवाद के इस सवत् में काव्य के चक्र का रूप सर्वथा 'श्रली किक' होना समव था भी नहीं। यही कारण है कि 'प्रसाद' के किव में ऐसे रूप बहुत ही कम श्राये हैं जब वे अपने 'ज़ड़' को भूलकर एकदम 'चेतन' में खो गये हैं। हाँ, वे जह में ही इतने श्रिषक केन्द्रित हो सके हैं कि उसमें ही उन्होंने 'चेतन' का श्रारोप कर उसका 'स्वर्गीकरण' (Sublimation) कर दिया है। यही किव की महत्ता है श्रीर हमी से वे इतने लोकप्रिय हो सके हैं।

'श्राँसू' में 'लोकिक' के 'श्रलौकिक' सौंदर्य ने 'वर्तमान' को खूब प्रमावित किया। इस छोटे से काव्य का छन्द इतना श्रिष्ठिक प्रचलित हुश्रा कि स्व० श्रवध उपाध्याय ने श्रपने 'नवीन पिंगल' में 'श्राँसू' की पित्तयों के छन्द का नामकरण हो 'श्राँस्-छन्द' कर दिया है। हिन्दी के श्रिषकांश श्राधुनिक किव 'श्राँस्' के किसी न किसी रूप में श्रामारी हैं। सन् १६३८ में मारतीय साहित्य-परिषद के मराठी सुख पत्र 'विहंगम' के एक श्रंक में श्री वि० वा० बोरवणकर ने 'श्राँस्-छन्द' ही में ''श्रॉस्" का मराठी में श्रनुवाद प्रकाशित कराया है। हिन्दी पाठकों के मनोरंजनार्थ यहाँ दो पद्य दिये जाते हैं:

इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती ? क्यो हाहाकार स्वरो में वेदना असीम गरजती ? (हिन्दी)

ह्या करुण कलित हृद्यांत, कां विकल रागिणी वाजे ? कां हाहाकार स्वरांत श्रासीम वेदना गर्जे ? ( मराठी )

बुलबुले सिन्धु के फूटे, नचत्र मालिका ह्रटी। नम मुक्त कुन्तला घरणी, दिखलाई देती लूटी॥ (हिन्दी)

बुडबुडे सिन्यु चे फुटले, नचत्रमालिका तुटली। नम मुक्त कुन्तला जगती, मासते श्रता लुटलेली।

( મરાઠી )

इससे प्रकट होता है कि 'अँसू' ने हिन्दी-जगत को ही नहीं, अहिन्दी माषामाधियों को भी 'रस'-धिक किया है। हिन्दी के गीति-काव्यों में 'ऑस्' को सबसे अधिक प्रसिद्ध प्राप्त हुई। 'प्रसाद' सजग कलाकार थे, वे अपने वातावरण से संकेत ले उसे अपनी भावनाओं से भरने की चमता ही न रखते थे, वे मिविष्य की चिन्तना को भी पहचान सकते थे। इसी से 'कामायनी' में कोरी भावकता हमें नहीं मिलती। विशान-युग का बुद्धिवाद भी जो प्रगतिवाद के निकट है, उसमें तैर रहा है। सामक्षस्य-प्रवृत्ति होने से उन्होंने प्राचीन और आधुनिक मान्यताओं का सफल एकीकरण किया है।

'प्रधाद' के काल्य में एक कभी है, जो उसका कदाचित वैशिष्ट्य भी कहा जा सकता है, कि वह अधिकांश में संकेतात्मक होने के कारण Mass appeal (जनसाधारण में प्रविष्ट होने) की चमता नहीं रखता। विश्वविद्यालयों से यदि उसकी मान्यता हट जाय तो संभवतः औसत बुद्धि के न्यिक उसे विस्मृत करने में ही सुख अनुभव करें। यह कटु कथन है पर निष्ठर सत्य भी प्रतीत होता है। पुस्तक लिखते समय यह सजगता रही है कि 'प्रसाद' साहित्य-विद्यार्थियों से दूर न रह पायें। इसीलिए 'आँस्' की दुरूह समम्मी जानेवाली पितायों की मीतरी भावनाओं को समम्मने की चेष्टा की गई है क्योंकि 'आँस्' ही ऐसी रचना है जिसमें किव ने अपने को अधिक से अधिक व्यक्त किया है। यदि किव को समम्मने में पाठकों की अभिरुचि को ज़रा भी सचेष्ट करने में यह पुस्तक सहायक हो सकी तो लेखक अपने अम को अव्यर्थ सममेगा।

सिटी कार्लेज, नागपुर विजयादशमी सं० २००१ वि०

विनय मोहन शर्मा

## प्रकाशक की श्रोर से

हिन्दी साहित्य में श्री विनय मोहन शर्मी का जो स्थान है वह सभी जानते हैं। हिंदी कविता तथा कवियों पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण समान् लोचनाएँ की हैं वे विद्वानों में श्रत्यन्त ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं।

'विशाल भारत' के फरवरी सन् १६४२ के ग्रंक में उनका लिखा हुआ। 'प्रसाद के ऑसू पर एक दृष्टि' लेख इसने पदा। उसी समय से इदय में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि हिन्दी की कविता पर उनके द्वारा लिखी हुई रचना हिन्दी साहित्य के अभिमुख की जाय। अतः इसने श्रपनी यह इच्छा श्री शर्मा जी पर प्रकट की और उन्होंने इमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। श्रतएव उनकी कृपा स्वरूप यह पुस्तक हम हिंदी संसार को अर्पण कर रही हैं।

समय की कमी, तथा लेखक एवं प्रकाशक के स्थानों की परस्परिक दूरी के कारण पुस्तक के प्रूफ एकवार भी लेखक की नज़र से नहीं गुज़र सके। श्रतः इसमें ग्रशुद्धियाँ रह गई हैं जिनके लिये हमें अति खेद है। ये दूसरे संस्करण में निकल जायेंगी। श्राशा है पाठक समा करेंगे।

# अधिनिक हिन्दी कविता

## 'प्रसाद' के पूर्व

'श्राष्ट्रनिक' की व्याख्या करते 'हुए रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही लिखा है कि, "पत्रा-पंजी मिलाकर 'श्राष्ट्रनिक' की सीमा का निर्णय कीन करें ? यह बात काल से उतना सम्बन्ध नहीं रखती, जितना माव से रखती हैं। ...नदी श्रागे की तरफ सीघी चलते चलते हठात् टेढ़ी होकर मुझ जाती हैं। साहित्य भी इसी प्रकार सीधा नहीं चलता। जब वह मुझता है तब उस मोझ को ही 'मॉडर्न' या 'श्राष्ट्रनिक' की संख्या दी जाती हैं।"

हिन्दी साहित्य का आधुनिक युग भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र से प्रारम्म होता है। आधुनिकता की ओर पहली 'मोइ' के दर्शन उन्हीं के समय से होते हैं। भारतेन्दु के पूर्व हिन्दी कविता रीतिकालीन युग की आत्मा से उन्छवसित हो रही थी।

रीतिकालीन काव्य में मानव शरीर के प्रति रीम-चूम प्रवल थी। उसके मानिसक सौन्दर्य के साथ तादात्म्य स्थापित करने की बहुत कम चेष्टा की गई। उसमें व्यक्त विश्व से श्रद्ध स्वा का श्रामास श्रनुमव नहीं किया गया। राघा-कृष्य की श्रोट में लौकिक स्त्री-पुरुषों का उद्श्रान्त श्रङ्कार वर्णित किया गया; जैसा कि मिखारीदास की निम्न पिक्तियों से स्पष्ट है

"आगे के कवि रीकि हैं तो कविताई

नतर राधिका गोविंद सुमिरन को वहानो है।"

यदि इस यह कहें कि रीतिकालीन काल्य में वात्स्यायन के काम- सूत्रों की व्याख्या अधिक है, तो अनुचित न होगा।

उसमें मानव प्रकृति की सूच्म भावनात्रों पर ध्यान नहीं दिया गया। वाह्य प्रकृति (वन-उपवन, गिरि, सरिता, उषा-संध्या) की भी उपेद्धा की गई। प्रकृति 'श्रालम्बन' नहीं, उद्दीपन के रूप में ग्रह्या की गई। रीतिकालीन का़व्य में जीवन के विभिन्न व्यापारों के प्रति उदासी-नता पाई जाती है। उसमें एकाङ्गीपन श्रिधिक है।

भारतेन्दु-काल तक आते-आते रीतिकालीन घारा बेपानी-सी बन गई थी। उसमें प्राचीन किवयों के मार्वो की पुनरावृत्ति के कारण बासापन आ। गया था। अतः भारतेन्दु के समय में नई दिशा की ओर स्वमावतः हिन्दी किवता मुझी। उसमें भाषा और विचारों में परिवर्तन दिखाई देने लगा। ब्रज-भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की ओर प्रवृत्ति होने लगी। नये नये विषयों का समावेश हुआ। देश की आर्थिक, सामाजिक, घार्मिक और राजनीतिक समस्यास्त्रों का मूँमलाहट भरा आवेग प्रकट होने लगा। इसमें सन्देह नहीं, बॅगला और अड़रेज़ी साहत्य के अध्ययन ने भी हिन्दी किवयों की हि में विस्तार भर दिया। अतएव उनमें नायक-नायिका स्त्रों के नखं-शिख-वर्णन से पूर्ण श्रृङ्गारी रचना ह्यों के प्रति विशेष आसिक न रह गई। वे देश में कमशः सुलगने वाली जीवन व्यापी चेतना के प्रति तटस्थ न रह सके। अतः उनकी रचना ह्यों में देश-प्रेम, समाज-सुधार आदि के विचारों ने प्रवेश किया। पर फिर भी मानव के स्थल का आकर्षण लुस नहीं हो गया और यह संभव था भी नहीं।

स्त्री-पुरुष का श्राकर्षण चिरंतन सत्य है। पर मैं यह मानने को तत्पर नहीं हूँ कि इस श्राकर्षण में लैंड्रिक ज्वार का उठना श्रानवार्य हो है। रसेलवादी मले ही कुछ श्रमेरिकन स्त्रियों की इस श्राकांचा को विशापित करें कि ''इमसे बहुत सी सम्भ्रान्त घराने की स्त्रियों ने कहा कि इम कुछ घटों को वेश्या बनकर उस जीवन का श्रमुमव लेने को वेतहाशा ललच उठती हैं" श्रीर उनके इस कथन का विश्लेषण बदनाम श्रनितकतावादी मनोवैज्ञानिक ब्रटेलरसेल इन शब्दों में मले ही करें कि ''स्त्री-पुरुष स्वभावतः क्रमशः बहु पुरुष स्त्रीगामी होते हैं। वे कुछ या बहुत काल तक मले ही एक व्यक्ति के प्रेम में वेथे रहें पर एक सभय श्राता है जब उनकी प्रेम की ज्वाला वुक्तने लगती है श्रीर वे श्रपने में नया उमार लाने के लिए नए सायी की खोज में व्यश्न हो जाते हैं"। जो रसेल के व्यक्तियत जीवन

से परिचित हैं, उन्हें उसके इस निष्कर्ष में जहाँ तक उसका व्यक्तिगत अनुमव है अतिरजन नहीं दिखाई देगा। रसेल के स्त्री-पुरुष
सम्बन्धी सिद्धान्तों को वहु मान्यता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उनसे
समाज की स्थिति में प्राकृतिक सुधार की ग्राशा नहीं की जाती। स्त्रीपुरुष का देंह से ही नहीं, मन से भी सबल ग्रीर स्वस्थ होना श्रावश्यक
है। मन की भ्रामरी-वृत्ति अस्वस्थता का चिह्न है। ग्रतः जिस साहित्य
में मन के ग्रानियंत्रित चींचल्य का चित्रण होगा, उसमें कला का
सन्दरम् भले ही हो, पर जीवन का 'शिवम्' कदापि नहीं दिखाई देगा!

ग्रयंवंद में एक उिछ्छ-सूत्र हैं। उसमें 'उिछ्छ की बहुत प्रशंसा की गई हैं। 'यंगविल्डर' में श्रो चितिमोहन जी ने उस सूत्र की निम्न शब्दों में वही सुन्दर व्याख्या की हैं— 'मनुष्य और जगत् की सारी समृद्धि उिछ्छ हैं। उपभोग के बाद जो कुछ रह जाता हैं, उसी में से उसकी उत्पत्ति होती हैं। जिस वस्तु का हमने उपभोग किया, उसका तो च्य हुन्ना ग्रों जो अवशेष रह गया उसी में से मानव हिहास, सम्यता, संस्कृति, धर्म, कला, सौन्दर्य और बन्दुत्व श्रादि तत्वों की उत्पत्ति हुई। मोग-विलास में तृष्या का ग्रश अधिक होता है। इसलिए जो कुछ सामग्री मिलती हें सबका उपभोग हो जाता है; कुछ अवशेष नहीं रहता। उसमें उिछ्छ न रहने से सृष्टि को निर्माण के लिए अवकाश नहीं मिलता। कामोपमोग की तृष्या तो वस्था स्त्री के समान है। ग्रोर स्जनहार में लोम तृष्या कुछ भी नहीं। इसलिय वह सतत काल सृष्टि कर सकता है।"

यही कारण है कि परकीया नायिका, शठ नायक-दूती लोला आदि की कहात्मक रचनाओं में काम-विज्ञान की वारीकियाँ मले ही विशद दीख पड़ती हों, पर उनमें जीवन की प्राकृतिक स्थिति का अभाव ही पाया जाता है। उनसे न तो खजनहार जी पाता है और न उनका आस्वादी।

काव्य में शृक्षार रस के सम्बन्ध में स्व॰ प॰ पद्मसिइ शर्मा ने लिखा है "शृक्षार रस के काव्यों में परकीया आदि को प्रसग कुरुचि का उत्पादक होने से नितान्त निन्दनीय कहा जाता है। यह किसी अश में ठीक हो सकता है, पर ऐसे वर्णनों से किव का अभिप्राय समाज को नीतिभ्रष्ट और कुरुचि सम्पन्न बनाने से नहीं होता, ऐसे प्रसंगपदकर धूर्ट, विटों की गूढ़-लीलाश्रों के दॉव-घात से परिचय प्राप्त करके सभ्य समाज श्रपनी रत्ना कर सके, इस विषय में सतर्क रहे। यही ऐसे प्रसंग-वर्णन का प्रयोजन है। काव्यालकार के निर्माता रुद्ध ने भी यही बात दूसरे दंग से कही है

> "निहि कविना परदारा एष्टच्या नापि चोपदेष्टच्या । कर्त्तच्य तथान्येषां न च तदुपायोऽन्निधातच्यः । किन्तुतदीयं वृत्तं काच्याक्ष तथा स केवलं विक्ति । श्राराधियतुं विद्वषस्ते न दोषः कवेस्त्र ।"

परन्तु शृङ्गारी कविता की उंपयोगिता को सिद्ध करने के लिए जो तर्क स्व० प० पद्मसिंह शर्मा ने प्रस्तुत किए हैं, वे किसी भी अनैतिक कृत्य का नैतिक ग्रमिप्राय बन सकते हैं। काव्य में 'शृङ्गार' के हम विरोधी नहीं हैं पर ''यहि पार्खें पित्रवत तार्खें रखीं" के में हम फिसलन ही पाते हैं, जिसमें कलाकार के लिए अमर सृजन की कुछ भी सामग्री 'उिष्ठुष्ट' नहीं रह पाती। जो 'वस्तु' उसमें सृजन की प्रेरणा भर सकती है वही जब 'भृक्त' हो जाती है तब उसकी 'कला' का सिन्दूर ही पुछ जाता है उसकी सिहरन सदा के लिये सो जाती है। मोग-शृङ्गार का वर्जन इसीलिए कल्यासकारी है।

हमारे साहित्य में, वर्षों से 'भोग-शृङ्गार' (जिसमें काम-शास्त्र की ही पद्य-बद्ध विवेचना है) की जो लहर वह रही थी, वह हरिश्चन्द्र-काल में एकदम कैसे रुक सकती थी १ हाँ. उसमें एक परिवर्तन अवश्य हुआ कि जहाँ रीतिकालीन किव 'नारी' के शरीर तक ही अपनी दृष्टि दौड़ा सके, वहाँ भारतेन्द्र-काल के किवयों ने उसके अतिरिक्त भी जैसा कि उपर वहा गया है, अपने चारों और भाँकने का भी प्रयास किया। इसीसे जहाँ भारतेन्द्र ने

''तेरी श्रॅगिया में चोर बसें गोरी। छोड़ि दे किन बंद चोलिया पकरे चोर हम श्रपनो री।'' † अभारतेन्दु हरिरचन्ट्र।

🕇 भारतेन्दु ग्रंथावली दूसरा भाग

जैसी रीतिकालीन परम्परा के श्रनुरूप 'होली' लिखी वहाँ उन्होंने श्रपने देश की दशा पर चार श्राँसू भी वहाये

'सोई भारत भूमि भई सब भाँति दुखरी।
रह्यों न एकहु वीर सहस्रन कोस मैं भारी ||
होत सिंह को नाद जीन भारत बन माहीं।
तह अब ससक सियार स्वान खर आदि लखाही ||
जह सूसी उज्जैन अवध कन्नोज रहे वर।
तह अब रोवत सिवा चहूं दिसि लखियत खंडहर ||
धन विद्या बल मान वीरता कीरति छाई।
रही जहाँ तित केवल अब दीनता लखाई ||"

त्रापके समकालीन लेखकों में भी देश की सामधिक अवस्था के भित मुकाव पाया जाता है। वाबू बालमुकुन्द गुप्त ने लिखा है

"भारत बोर भसान है, तू आप मसानी।
भारतवासी भेत से, डोलत है कल्यानी॥

हाइ-माँस नर-रक्ष हैं, भूतन की सेवा। यहाँ कहाँ मा, पाइये, चंदन धी मेवा॥"

इसी प्रकार स्व० पं० प्रतापनारायण मिश्र ने भी श्रपनी त्यंगात्मक शैली में "सर्वेसु लिये जात श्रॅगरेज" की श्रावाज बुलन्द की थी। भारतेन्दु के धनिष्ठ मित्र मध्यप्रान्त के स्व० ठा० जगमोहनसिंह ने 'श्रुत-संहार' में 'भारत' की व्रज-भाषा में स्तुति की है। \*

इस तरह हम देखते हैं कि इन किवयों ने रांघा-कृष्ण की काम-क्रीहा की छलकन से कुछ विरक्त हो अपनी स्थित पर विचार करना प्रारंम कर दिया था। यहाँ 'विचार' शब्द का प्रयोग में सामिप्राय कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय किवताओं से विभिन्न-सिद्धान्तों के प्रचार का ही कार्य लिया जाता था। उनमें मानसिक कोमल मावनाओं का उन्मेष बहुत कम या। उनका उद्देश्य सामियक समस्याओं की ओर जनता का श्यान खींचना मर था।

द्ध भुत्र मधि कव् द्वीप दीप सम श्रांत छिषि छ।यो । तामे भारतखड +नहुँ विधि थ।पु वनायो ॥ जिस प्रकार भारतेन्दु कालीन किवता नवीन विषयों की श्रीर मुकी, उसी प्रकार उसकी भाषा में भी अंज-भाषा के स्थान पर खंड़ी बोली का क्रमशः प्रवेश होने लगा। भारतेन्दु बाबू ने परिमाजित ज्ञज-भाषा में श्रिषकांश रचनाएँ की हैं। क्योंकि वे उसे ही पद्य के लिए उपयुक्त समम्तते थे। कि भिर भी, वे खड़ी बोली के एकदम विरोधी न थे। कुछ रचनाएँ उन्होंने खड़ी बोली में भी की हैं। श्रापके समकालीन किवयों ने भी खड़ी बोली को कुछ श्रंश में श्रपना लिया था पर उसमें अंज-भाषा के चलते शब्दों का भी वे मेल कर दिया करते थे। (भाषा में सुधार का कार्य स्व० श्राचार्य पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी द्वारा बाद में प्रारम्भ किया गया।)

कुछ समय तक हिन्दी के विद्वानों में ''किवता के लिए खड़ी बोली उपयुक्त है श्रथवा अन-भाषा ?'' पर वाद-विवाद चलता रहा। एक पक्त कहता था-—''किवता के लिए अज-भाषा ही अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि उसमें माधुर्य खड़ी बोली की अपेक्षा बहुत श्रधिक है। दूसरा पक्ष अज-भाषा को एक प्रान्त की भाषा मानता यां और कहता था जब खड़ी बोली का प्रचार देश में बढ़ता जा रहा है, तब कविता क्यों एक प्रान्तीय भाषा में लिखी जाय ! तीसरा पक्ष भाषा के कराई को मिटाने के लिये यह कहता था कि कविता अज-भाषा और खड़ी-बोली दोनों में लिखी जा सकती है। अतएव विषय के अनुरूप भाषाओं का

म "पश्चिमोत्तर देश के कविता की भाषा ब्रज-भाषा है यह निर्धात हो जुकी है श्रौर प्राचीन काल से लोग इसी भाषा में कविता करते श्राते हैं परंतु यह कह सकते हैं कि यह नियम श्रक्बर के समय के पूर्व नहीं था क्योंकि मिलकमुहम्मद जायसी श्रौर चन्द्र की कविता विलक्षण ही है श्रौर वसे ही तुलसीदास जी ने भी ब्रज-भाषा का नियम भग कर दिया। जो हो मैंने स्वयं कई वेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊँ पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चय होता है कि ब्रज-भाषा ही में कविता करना उत्तम होता है श्रीर इसी से सब कविता ब्रज-भाषा में ही उत्तम होती है।"

भारत दुर्दशा ( इरिश्चन्द्र )

प्रयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि मारतेन्दु बाबू के समय श्रीर उनके कुछ समय बाद भी हिन्दी के किव दोनों भाषाश्रों में किवता किया करते थे। अतएव स्व० आचार्य पं० महावीरप्रसादजी दिवेदी के सरस्वती का सम्पादन-भार अहसा करने के पूर्व तक कोई किव केवल खड़ी बोली में ही रचना करने के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ। दिवेदीजी ने ही खड़ी बोली को हिन्दी-किवता का वाहन बनाया। 'वर्ड् स्वर्य' के समान उनका भी मत था कि बोलचाल की माषा में गद्य ही नहीं पद्य भी लिखा जा सकता है श्रीर लिखा जाना चाहिए इस 'वर्ड् स्वर्थ' का यह स्वप्त सत्य न हो सका पर दिवेदीजीं के लिए वह सत्य ही सिद्ध हुआ। -

इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है--

"गद्य श्रीर पद्य की माषा पृथक् पृथक् न होनी चाहिए।" श्रापने 'किवता-कलाप' की भूमिका में जो २ फरवरी १६०६ में लिखी गई थी यह मिकिथवाणी भी की थी कि 'इस पुस्तक की श्रिषकाश किवताएँ बोलचाल की भाषा में हैं। ...इस तरह की भाषा .. में लिखी गई किवता दिन पर दिन लोगों को श्रिषकाधिक पसन्द श्राने लगी है। श्रतएव बहुत सम्भव है, कि किसी समय हिन्दी गद्य श्रीर पद्य की भाषा एक हो जाय।"

द्विवेदी-काल (यह लगमग सन् १६०४ से १६२० तक माना जा सकता है) में देश में राष्ट्रीयता श्रीर देश की एकता की मावना लहराने लगी थी। श्रीर हिन्दी श्रपनी सरलता के कारण स्वय राष्ट्र-भाषा बनती जा रही थी। तब द्विवेदीजी के समान भविष्य द्रष्टा ने यह अनुभव किया कि जब गद्य की भाषा खड़ी बोली हो रही है, तब पद्य की भाषा एक भानत की उपभाषा (अज-भाषा) नहीं रह सकती। देश के श्रन्य

\* "It may be safely affirmed that there is neither is nor can be any difference between the language of prose and metrical composition."

Words Worth.

प्रान्तवासियों तक अपने साहित्य को पहुँचाने के लिए इमें खड़ी बोली ही में अपने गद्य-पद्य दोनों को पल्लवित करना होगा।

... तो भारतेन्दु-युग में किंवता में नये विषय श्रौर नयी भाषा की श्रोर किंवों का ध्यान गया श्रवश्य, पर उसकी श्रभिन्यक्षना- अणाली में ढाँचे में कोई परिवर्तन दिन्देगोचर नहीं होता। वहीं पुराने छन्द (किंवत्त सवैया श्रादि) वही टक्साली श्रलद्धार! रचनाएँ किंदु-श्रह्मला से जकड़ी हुई दोखतों हैं। कभी-कभी विरहा, गज़ल, रेख़ता श्रीर कजली छन्दों में भी किंवताएँ मिलती हैं। पर इन छन्दों की श्रोर प्रश्रुत्ति उन्हीं किंवयों की पाई जाती है जो उदू-फ़ारसी से विशेष परिचित थे। सुक्तक अरचनाएँ ही इस काल में मुख्यतयः लिखी गईं। पर विषय में 'श्राक्षय' की श्रन्तव ति की छाया न रहने से वे विशेष रसवती न बन सकीं। फलतः उनमें स्थायित्व न श्रा सका।

भारतेन्द्र के पश्चात् स्व० श्राचार्य प० महावीरप्रसादजी हिवेदी के 'सरस्वती' का सम्पादन-भार अहण करने पर हिन्दी-साहित्य उन्हीं को केन्द्र बनाकर गति शील हुआ। हिन्दी साहित्य पर क्रमशः उनका प्रभाव फैल गया। लगभग सन् १६०४ से सन् १६२० तक उन्हीं की साहित्यक मान्यताओं और विश्वासों को श्रिधकांश हिन्दी साहित्यकारों ने अपनाने की चेष्टा की। श्राधनिकता की दूसरी मोड़ के दर्शन

अ मुक्तक उसे कहते हैं जो 'मुक्त' है स्वतंत्र है, जिसका सम्बन्ध पिछले पद्यों से नहीं है और न जो आनेवाले पद्यों की सूमिका है। जिस अकेले पद्य ही में विभाव-अनुभाव आदि से पिरपुष्ट इतना रस मरा हुआ हो कि उसके स्वाद से श्रोता था पाठक तृस हो जायँ, सहद्यत की प्यास बुकाने को उसे अगली-पिछली कथा का सहारा न लेना पड़े, वह 'मुक्तक' कहलाता है। हिन्दी में 'मुक्तक' को ही 'फुटकर कविता' कहते हैं।' 'मुक्तक' में किन को 'गागर' में 'सागर' भरना पड़ता है। इसीलिए ऐसे काव्य में सौन्दर्य भरने के लिए किन को शब्दों की श्रमिधा शक्ति से कम, ध्वनि-व्यक्षना से श्रिष्ठक काम लेना पडता है। बिहारी के 'दोहे' मुक्तक का अच्छा उदाहरण कहे जाते हैं।

यहीं से होते हैं। ग्रतएव काव्य सम्बन्धी उनकी धारणाश्रों को जान जैना श्रावश्यक है। श्राप लिखते हैं

''श्रन्तः करण की वृत्तियों के चित्र का नाम किवता है। नाना प्रकार के योग से उत्पन्न हुए मनोमाव जब मन में नहीं समाते, तब वे श्राप-ही-श्राप मुख के मार्ग से (क़लम को राह मी उनके लिए कॅ घी हुई नहीं है। लेखक) वाहर निकलने लगते हैं; श्रर्थात् वे मनोमाव सब्दों का स्वरूप घारण करते हैं। यही किवता है।''. .. "श्राज कल लोगों ने किवता श्रीर पद्य में वही मेद है जो श्रश्रेज़ी की 'पोइट्री' (Poetry) श्रीर 'वर्ष' (Verse) में है। किसी प्रमावोत्पादक श्रीर मनोरंजक लेख, बात या वक्ष्रता का नाम किवता है, श्रीर नियमान गुसार तुली हुई सतरों का नाम पद्य है। जिस पद्य को पढ़ने या सुनने से चित्त पर श्रसर नहीं होता, वह किवता नहीं, वह निय तुली सब्दन्स्थापना मात्र है।''

श्राचार्य चूं कि मराठी पद्य-साहित्य से मली-माँति परिचित ये श्रतः हिन्दी कविता में भी मराठी माषा सी गद्यात्मकता वे ले श्राए। पर इसमें भी सन्देह नहीं कि कविता की न्यापक न्याख्या द्वारा उन्होंने श्राधुनिक कविता की कई नई प्रवृत्तियों का द्वार खोल दिया। उसके विषय, उसकी माषा, उसकी श्राभिन्यक्रजना प्रणाली श्रादि में हमें हिरिश्चन्द्र-काल से श्रिधिक विस्तार श्रीर श्रिधिक श्राधुनिकता दिखलाई देती है। यह बात दूसरी है कि उनकी न्याख्या के श्रनुसार उनके काल की कविता श्रापने को सवार न सकी।

किवता के विषय के सम्बन्ध में श्राचार्य द्विवेदी जी लिखते हैं
"चींटी से लेकर हाथी पर्यन्त पथ-मिन्नुक से लेकर राजा पर्यन्त
बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त। जल, श्रानन्त श्राकाश, श्रानन्त पृथ्वी,
सभी से उपदेश मिल सकता है श्रीर सभी के वर्णन से मनोरजन हो
सकता है फिर क्या कारण है कि इन विषयों को छोड़कर कोईकोई किवि खियों की चेष्टाश्रों का वर्णन करना ही कविता की चरम
सीमा सममते हैं दे केवल श्रविचार श्रीर श्रान्ध-परम्परा।" विषयों की

व्यापकता बढ़ाने पर भी द्विवेदी काल में 'श्लियों की चेष्टाओं' के वर्णन की 'इति' नहीं हो गई। स्वय श्राचार्य द्विवेदी जी द्वारा सम्पादित 'किवता-कलाप' में सम्बीत ४६ किवता श्रों में से लगभग ३६ किवता एँ 'स्त्री' सम्बन्धिनी हैं। श्राचार्य स्वय स्त्रियों की चेष्टा श्लों के वर्णन से श्रपनी लेखनी को दूर नहीं रख सके। 'प्रियवदा' के विषय में उनकी निम्न पित्तियाँ पिढिये

"यह है प्रियंवदा पति-प्यारी!
कुल कामिनी पोरसी-नारा!
इसको रुचिर रेशमी सारी!
तन को द्युति दूनी विस्तारी!

X X X

पुरुषों में भी जाना इसने!
मंद मंद मुसकाना इसने!
सुधा-सिलल बरसाना इसने!
कचकलाप बिखराये कैसे?
सम्गुख सुधर बनाये कैसे?
दर्शक द्या यदि उन पर जाते।
फिर वे नहीं लौटने पाते!"

द्विवेदी-युग के श्रन्य किवयों ने भी नारी के शरीर-वर्णन का लोभ संवरण नहीं किया। 'शकर' (स्व॰ प॰ नाथूराम 'शंकर' शर्भा ) की सुप्रसिद्ध रचना 'वसत-सेना' में पिढ़ए

डलत उरोज यदि युगल उमेश है तो, काम ने भो देखो दो कमानें ताक तानी हैं। 'राइस' कि भारती के भावने भवन पर, मोह महाराज की प्रताका फहरानी है। किवा लट नागिनो की साँवली संपेलियों ने, श्राधे विधुं-विम्ब पै विलास विधि ठानी है। काटती हैं कामियों को काटती रहेंगी कही, भूकटी कटारियों का कैसा कडा पानी है।"\*

विषयों से 'नारी' का लोप न हो जाने पर भी शृङ्गार के उच्छुङ्खल रूप को आलोच्य काल में प्रोत्साहन नहीं मिला ! इसी से इसको "आदर्शवादी युग" (Puritanage) कहा जाता है।

यह इतिवृत्तात्मक काव्य का युग रहा है। इसमें कवियों की दृष्टि 'वस्तु' के वाह्य श्रङ्ग पर जाकर ही मुक्त गई। वह उसके साथ श्रपना तादात्म्य स्थापित न कर सकी।

देश में वग-भग के कारण स्वदेशी अन्दोलन के बवडर ने 'वंग-भूमि' को ही नहीं भर दिया, समस्त देश उससे हिल उठा। पूना से लोकसान्य तिलक 'केसरी' हारा 'स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध- अधिकार' की हुद्धार मचा रहे थे। जनता की सुप्तप्राय राजनीतिक चेतना जागने के लिए आँखें मलने लगी थी। घार्मिक जेत्र में आर्य- समाज ने हिन्दू-समाज के रूदिवाद को ठोकरें मारना और 'हिन्दू- हिन्दी और हिन्दुस्तान' के प्रति पच्चपात तथा प्रेम भरने का उपक्रम किया। देशों से द्विदी-सुग की रचनाओं में जहाँ राष्ट्रीयता- जातीयता के स्वर निकलने लगे, वहाँ घार्मिक-सामाजिक प्रश्नों को बौद्धिक दृष्टि से देखने का उपदेश भी सुनाई देने लगा।

इस काल के किवयों ने पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों को भी आपनाने की चेष्टा की जिससे खंडकाव्य और महाकाव्य भी रचे जाने लुगे।

भाषा के सम्बन्ध में पिहले लिखा ही जा चुका है कि अज-भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। पर जैसा कि स्वामाविक था खड़ी बोली की रचनाओं में भी इन दोनों भाषाओं का सक्कर हो जाया करता था। पर अयत्न यही होता था कि भाषा विश्व खड़ी बोली ही रहे। यह वास्तव में भाषा-परिष्कार का ही युग था। 'पाठक',

क्ष आचार्य द्विवेदी जी द्वारा सम्पादित 'कविता कलाए' से । दं बावू मेथिलीशरण गुप्त की 'भारत भारती' में इन्हीं मावनाओ का प्रचार पात्रा जाता है। 'हरिश्रोध' श्रोर 'प्रसाद' ('प्रसाद' द्विवेदी-मंडल से पृथक ही श्रपनी कान्य-साधना में सत्पर थे ) प्रारंभ में ब्रज-भाषा में कविता करते थे। पर समय की लहर ने उन्हें स्पर्श किया श्रीर वे 'खड़ी बोली' के साथ बद्धपरिकर हो गए। ''साँकरी गली में माय कॉकरी गदत हैं" की ध्विन का मोह छोड़कर 'खड़ी बोली' में वे गाने लगे।

द्विवेदी-काल ही में खड़ी बोली की रचनाओं में भाधुर्य आने लगा था। बॅगला, क्रॅअेज़ी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन-मनन से काव्य में प्राचीन और अर्वाचीन भावों का समावेश होने लगा था, और धंब्द-भारतार में भी नए-नए शब्द और मुहावरों की वृद्धि होने लगी थी।

इसी युग में काव्य की श्रमिव्यक्ति के रूप में भी रूढ़ि के प्रति विद्रोह के चिह्न दिखलाई देने लगे थे। संस्कृत-वृत्तीं विशेषकर वर्ण-वृत्तीं का प्रयोग होने लगा था। हिरिश्रीषजी की रचनाश्रों में यह रूप स्पष्ट लिचत होता था।

पर द्विवेदी-युग का काव्य रूखी नैतिकता ऋौर 'इतिकृतात्मकता' के लिए ही प्रसिद्ध है। उसमें रीतिकालीन युग की 'रिसकता' के प्रति 'प्रतिवर्तन' स्वमावतः पाया जाता है।

## 'श्रसाद' का श्रादुर्भाव

स्व० त्राधार्य प० महावीरप्रसादजी द्विवेदी के साहित्य- होत्र में अव-त्तीर्ण होते ही 'प्रसाद' के किव का जन्म हो जाता है पर जिस वाहसत्य रस की वर्षा आचार्य ने बाबू मैथिलीशरण गुप्त तथा श्रन्य कवियों पर की, उसकी एक फुहार भी 'प्रसाद' तक न पहुँच सकी। अतः उनका विकास किसी का त्राश्रय लेकर नहीं हुआ वे स्वयं ही श्रङ्क रित हुए, पल्लवित हुए, फूले श्रीर महके।

सन् १६०६-१६१० से उनकी कविता का काल प्रारम्म होता है। प्रारम्म उन्होंने 'व्रजमांषा' से ही किया क्योंकि उस समय यद्यपि 'खड़ी वोली' की ध्वनि गूँज उठो थी, पर वह गद्य के लिए ही अधिक उपमुक्त समभी जाती थी पद्य में 'व्रजमाषा' का ही सम्मान जारी या। उनकी प्रथम प्रकाशित कृति 'चित्राधार' में 'ब्रजभाषा' का ही रस लहरा रहा है। पर व्रजभाषा का मोह 'प्रधाद' को अधिक काल तक आच्छादित न रख सका—एक-दो वर्ष बाद ही खड़ी बोली का स्वर उनकी कविता में मुखरित हुआ। व्रज की केवल स्मृति मिठास-लेकर। भावनाओं को 'रूप' दे, उन्हें नए-नए 'साँचों' में ढालने की कला का प्रादुर्भाव 'प्रधाद' से ही होता है। ॥

'प्रसाद' चूकि श्राधुनिक हिन्दी-किवता में रहस्यवाद छायावाद की भावनाश्चों को प्रतिष्ठित करनेवाले माने जाते हैं, इसलिए हम रहस्यवाद-छायावाद पर प्रथम विवेचन कर 'प्रसाद' के काव्य की परीद्धार करेंगे। 'प्रसाद' से ही श्राधुनिक हिन्दी काव्य की तीसरी 'मोड़' खिंच जाती है।

### रहस्यवाद-छायावाद श्रीर 'प्रसाद'

'रहस्य' का ऋर्थ है गुप्त-प्रच्छन्न, न् ग्रव्यक्त । श्रीर जिसमें गुप्त, प्रच्छन्न श्रीर श्रव्यक्त का उल्लेख है, वही 'रहस्यवाद' है। सावरण, को निरावरण करने की प्रवृत्ति मनुष्य-मात्र में प्रारम्भिक काल से रही है। 'दर्शन' की उत्पत्ति इसी जिज्ञासा का परिणाम है। उपनिषदों में उसी 'प्रच्छन्न' को देखने का कुत्इल है। रूप जगत क्या है? में (श्रात्मा) क्या हूं 'श्रात्मा' श्रीर 'जगत' का सम्बन्ध क्या है श्रां (श्रात्मा) क्या हूं श्रात्मा' श्रीर 'जगत' का सम्बन्ध क्या है श्रात्मा' के बीच क्या कोई 'श्रद्धला' है श्रे प्रश्न हैं जो 'दर्शनों' में श्रनेक तर्क वितर्कमय उत्तरों के परचात् भी प्रश्न ही बने हुए हैं। उनका निष्कर्ष है; वह, (सः) श्रनुमव किया जा सकता है

% "प्रसादजी हिन्दी में अतुकान्त कविता के प्रारम्भकर्ता है। निस्सन्देह हिन्दी में गणवृत्तों में उनके लिखने के बहुत पहिले भी ग्रामित्राचर कविता लिखी गई है किन्तु मात्रिक वृत्तो में उसका प्रयोग तथा भावो ग्रीर वाक्यों की - चरेणों के बन्धन में न पडकर स्वतंत्र गति, प्रारम्भ और अवसान, प्रसादजी की ही सृष्टि है।"

(करुणालय का वक्तन्य),

उसका वर्णन नहीं हो सकता। ईसाई दार्शनिक कहते हैं, "प्रेमिक। के उसास भरे वक्तस्थल का जैसे कोई उन्मत्त प्रेमी आलिङ्गन करता है और उनसे जो मीठा-मीठा कुछ भीतर ही भीतर घुरने लगता है कुछ ऐना ही 'उसके' सान्निध्य का अनुभव होता है"। बौद्ध इस प्रश्न पर मौन घारण कर लेता है; वेदान्ती 'नेति-नेति' (यह नहीं, यह नहीं) कह कर रक जाता है, सूफी एक उद्दे कृवि के शब्दों में उसको प्रत्येक स्थल पर अनुभव करता है:

"ज़ाहिद । शराब पीने दे मसजिद में बैठकर । या वह जगह बता कि जहाँ पर ख़ुदा न हो।"

वह अपनी सत्ता को उसी में खो देता है। #

सूफी कवि रूमी ने सूफी ध्येय को एक उदाहरण छारा बड़ी सुन्दरता से समभाया है

"किसी ने प्रियतम के द्वार को खटखटाया। भीतर से एक आवाज़ ने पूछा "तू कीन है ?" उसने कहा 'मै।" आवाज़ ने कहा 'इस धर में "मै और तू' दो नहीं समा सकते।" दरवाज़ा नहीं ख़िला। व्यथित प्रेमी वन में तप करने चला गया। साल भर किंतिन स्थाँ सहकर वह लौटा और उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। उससे फिर प्रश्न हुआ। "तू कौन है ?" प्रेमी ने उत्तर दिया "तू" दरवाज़ा खुल गया। †

'श्रद्वेतवादी' भी उसको श्रपने ही में देखता है। इसी से वह कहता है ''सोऽ६म्'' 'मैं ही वह हूँ।' वह श्रात्मा में ही परमात्मा को श्रिषित देखता है श्रीर जगत को 'मिथ्या' सममता है। उसका

\*"Sufi strives to lose humanity in duty. Self annihilation is his watch word."

ैं सूभी कवि मिलकमुहम्मद जायसी ने भी कहा है हों हों कहत सबें मत खोई। जो तू नाहि श्राहि सब कोई।" विश्वास है कि आत्मा पर माया का आवरण पड़ा' करहने से हम 'उसके' दर्शन, नहीं कर पाते । आवरण को विदीर्ण कर ही हम पर उसकी आमा का प्रकाश पड़ता है और हम उसे अपने में अनुमव करने लगते हैं।

सूकी और अद्वेतवादी (निर्मुखवादी) दोनों ही जगत को मिथ्या मानते हैं, परन्तु सूकी जगत के 'रूप' में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। उसे वह परमात्मा के विरह में व्याकुल देखता है इसी से परमात्मा तक पहुँचने के लिए वह भौतिक वस्तु के प्रति आशक्ति धारण कर प्रम-विभोर हो जाता है। उसका साधन प्रेम हैं, और साध्य भी प्रेम।

द्वेतवादी (संगुणोपासक) आतमा (जीव) को अक्षा से पृथक मानता हैं। वह अद्वेतवादी की तरह दोनों को एक नहीं मानता। वह सायुज्य मुक्ति की कामना भी नहीं करता। अपने आराध्य को अपलक आँखों से देखते रहने और उसका सान्निध्य शाश्वत बनाये रखने में ही अपने को कृतकृत्य मानता हैं। उसे अपना 'आराध्य' ही सब कुछ है और उसके बिना 'सब'-कुछ नहीं। वह धार्मिक ग्रन्थों में रजित स्वर्ग की कामना भी नहीं करता।

अ 'संसार अपनी ही कल्पना है, जैसी कल्पना होगी वैसा ही वह वनेगा। यही चिरन्तन रहस्य है।'

मैत्रेयी उपनिषद्

"यह संसार जिस वस्तु का वना हुआ है वह मानसिक वस्तु ही है। हमारा परिचित संसार मन की मृष्टि है। वाह्य, भौतिक संसार सब छाया मात्र रह गया है। संसार सम्बन्धी अम के निवारण के लिये हमने जो प्रयास किए उनके परिणाम स्वरूप संसार का ही निवारण हो गया क्योंकि हमने देख लिया कि सबसे वडी अम की वस्तु स्वयं संसार ही है।"

एडिंग्टन और जीन्स ।

† "कहा करों बैकुंठ लें, कलप वृच्छ की छाँह। 'श्रहमद' डाँक सराहिये, जो प्रीतम गल बाँह॥" कुमारी अंडरिल अपनी 'Essentials of Mysticism में लिखती हैं 'We cannot honestly say that there is any wide difference between Brahmin, Sufi and Christian.'

त्र्य प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न 'दर्शनों' का इस रहस्य को खोजने का उद्देश्य क्या है ? उसे जानकर उन्हें क्या प्राप्त होता है ? इसका उत्तर केवल एक शब्द में दिया जा सकता है। श्रौर वह है 'श्रानन्द'। #

सांसारिक सधर्षों से इटकर मनुष्य ऐसी स्थिति में में पहुंचना चाइता है, जहाँ केवल 'श्रानन्द' की हो वर्षा होती है। जीवन के विविध ताप (दुख) पिघलकर बह जाते हैं। उपनिषद्कार कहते हैं

"श्रानन्दादेवं खल्बिमानि भृतानि जायन्ते, श्रानन्देन । जायन्ति जीवन्ति श्रानन्दभ्ययान्त्यभि विशान्ति।"

''यह सृष्टि श्रानन्द से ही उत्पन्न हुई है। श्रानन्द की श्रोर ही इसकी गति है श्रोर श्रानन्द में ही स्थिति।''

'दर्शन' की 'रहस्य'-भावना को 'काव्य' में किस रूप में अपनाया गया है; इसे हमें सम्भ लेना चाहिए श्रीर यही समम्भकर हमें चलना चाहिए कि 'दर्शन' (Philosophy) काव्य नहीं है श्रीर यह भी कि काव्य में दार्शनिक भाव-व्यक्तना होने पर भो वह (काव्य) 'दर्शन' नहीं वन जाता।

'दर्शन', तर्क श्रीर ज्ञान से 'रहस्य' को समक्तने का आश्रह करता है, कान्य 'उसे' श्रपने में आञ्जादित कर लेने की व्याकुलता प्रकट

अ अप अप को जेहें जमपुर को, सुर पुर पर धाम को। तुलिसिंह बहुत भलो लागत जगजीवन रामगुलाम को।"

- तुलसी (विनय पत्रिका)

† रहस्यवाद भी एक मानसिक स्थित ही है। स्पर्जियन ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है "Mysticism is in truth a temper, rather than a doctrine, an atmosphere, rather than a system of philosophy."

करता है। दर्शन 'चिन्तन' है विचार है; कविता अनुमूति है, भाव है। 'दर्शन' 'उसे' दूर रख 'कर खुली आँखों से देखने की चेष्टा करता है; काव्य 'उसे' अपने ही में उतार कर निभी लित नेत्रों से उसका दर्शन करता है। जहाँ 'रहस्य' के प्रति हमारा 'राग' जाग उठता है, इस 'उसकी' श्रोर ऋपने को भूलकर खिचने लगते हैं; वहीं 'काव्य' की मूमिका प्रस्तुत हो जाती है। 'रइस्य' की श्रोर खिचाव-भ्राकर्षण ही रहस्यवादी कार्व्य को जन्म देता है। 'रहस्य' जैसा कि अभी तक के विवेचन से स्पष्ट है, उस 'परोच्च' सचा को कहते हैं, जो इमारी पार्थिव आँखों के ओमाल है, परे हैं। उसी को अनुभव करने, पहचानने की ललक-चाह रहस्यवादी काव्य में दीख पड़ती है। अपनी प्रवृत्ति श्रीर विश्वाम-भावना के अनुसार एक रहस्यवादी जगत् मे परोज्ञ सत्तो का अमास पाकर उसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर हर्ष-पुलक से भर जाता है, दूसरे जगत् को श्रयत्य मान उससे विस्क हो अपने भीतर ही उस सत्य के दर्शन कर आत्म-विभोर हो जाता है। 🕾 इस प्रकार के द्रष्टा को श्रात्मवादी या व्यक्तिवादी भी कह सकते हैं, तीसरा किसी व्यक्ति ही को 'उसका' प्रतीक सान उसमें अपनी भाव-नाओं को केन्द्रित कर उसी का सान्निध्य चाहता है।

इस प्रकार रहस्यवादी अपनी आतमा के चेतन को भाँकने के लिए उन्मुख होता है, स्थूल प्रकृति में समष्टि रूप से चेतनता का आरोप कर उससे अपना रागातमक सम्बन्ध स्थापित करता है और उसे अपना ही अंश अनुभेव करने लगता है। और वह व्यष्टि ही में परोच्च चेतन का आरोप कर भी आत्मिवस्मृत हो जाता है। प्रत्येक रहस्यवादी के लिए आकर्षण के आधार का एक होना आवश्यक नहीं पर उस आधार में उस रहस्यमयी परोच्च सत्ता की अनुमृति में सबका एक होना निश्चय ही आवश्यक है।

ॐ "गगन मंडल के वीच में, जहाँ सोहगम डोरि। सवद अनाहद होत हैं, सुरत लगी तह मोरि॥"

जो अकृति के किसी सीमित स्थूल सौन्दर्य पर ही अपनी राग-रंजित श्रॉं खें बिछा देते हैं वे मधुरतम श्रेष्ठ किंव हो सकते हैं, पर 'रहस्थवादी' किंव नहीं।

'वर्तमान हिन्दी कविता' में 'रहस्यवाद' की संशा 'प्रसाद' जी के शब्दों में हैं 'अपरोक्त अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सीन्दर्थ द्वारा अहं (आत्मा) का इदम् (जगत्) से समन्वय करने का सुन्दर्भ प्रयत्न । हाँ, विरह भी युग की वेदना के अनुकूल मिलन का साधन बन कर इसमें सम्मिलित है।"

इस तरह के रहस्यवाद को सूफी मावना के अन्तर्गत ले सकते हैं, जिसमे 'ससीम' में 'असीम' का आरोप किया जाता है। विरह-वेदना सूफी-काव्य की श्रात्मा है।

अपनी भावना श्रो को स्थूल (सीमा) पर आधारित कर भी यदि किसी रचना में किंव का लच्य 'परोच्च' के प्रति नहीं है, तो हम उसे 'रहस्यवादी' काव्य नहीं कहेगे। अब प्रश्न उठता है क्या रहस्यवादी काव्य नहीं कहेगे। अब प्रश्न उठता है क्या रहस्यवादी काव्य का आलम्बन सीधा 'परोच्चस्तां' हो सकता है १ इस सम्बन्ध में स्व० प० रामचन्द्र शुक्ल का मन्तव्य विचारणीय है 'हिदय का अव्यक्त और अगोचर से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। प्रेम, श्रामलाप जो कुछ प्रकट किया जायगा वह व्यक्ति और गोचर ही के प्रति होगा। प्रतिनिवंबाद, कल्पनावाद श्रादि वादों का सहारा लेकर इन मावों को अव्यक्त और श्रगोचर के प्रति कहना और अपने काल्पनिक रूप-विधान को अहा या पारमार्थिक सत्ता की श्रनुभूति बताना, काव्य-च्लेत्र में एक अनोवश्यक श्राहम्बर खड़ा करना है।" श्राचार्य, हृदय के राग का 'श्रव्यक्त' श्रालम्बन स्वीकार नहीं करते। वे कहते हें "उपासना जब होगी तव 'व्यक्त' और 'सगुण्' की ही होंगी; 'श्रव्यक्त' और 'निर्णुण' की नहीं। 'ईश्वर' शब्द ही सगुण श्रीर विशेष का चहीं।"

अपर हमने निर्मुण, स्फी श्रीर सगुण रहस्यवादियों की चर्चा की है। इन तीन वाटियों में व्यावहारिक दृष्टि से सूफी श्रीर सगुणवादियों में श्रन्तर नहीं है। दोनों श्रपने हृदय के राग को 'व्यक्त' पर ही भ्राधारित करते हैं। ग्रव रह गए निर्भुणवादी-श्रद्धेतवादी। वे भी श्रपनी हृदय-भावना को एकदम श्रव्यक्त पर नहीं जमाते। उन्हें लौकिक प्रतीक ढूँढने ही पड़ते हैं। कवीर कहते हैं

#### "हिर मेरो पिरु (प्रिय) हम हिर को बहुरिया।"

श्रनुमृति को व्यक्त करने के लिए आत्मवादी को भी श्रपने से बाहर देखना पड़ता है। श्रतः यह सिद्ध हुआ कि काव्य मे रहस्य-भावना सर्वथा अहण्टावलम्बित नहीं रहती। अभिव्यक्ति के लिये उसे <sup>१</sup>व्यक्त<sup>२</sup> का श्राधार ग्रह्ण करना पड़ता है, जो प्रतीकात्मक हो सकता है। रहस्यवादी रचना को पहचानने के लिये हमें कवि की मूल भावना की तह में जाना आवश्यक होता है। केवल अनन्त, अन्तरिक्त, जितिज, श्रसीम श्रादि शब्दों को देखकर ही उसे रहस्यावलम्बी नहीं मान लेना चाहिये। कभी कभी मनुष्य 'इस अवनी' के 'कोलाइल' से ऊव कर भी मन की ऐसी अवस्था चाइता है, जो सांसारिक सुख-दुखों से परे हो जाय | 'प्रसाद' ने ''ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक ! धीरे-धीरे।" ( लहर ) मे ऐसी ही कामना की है। उन्होंने ऐसे लोक में जाना चाहा है जहाँ एकात हो और कानों में निश्छल प्रेम का सगीत भरता हो, जिसमें विभोर हो, जीवन अपनी सासारिक क्लाति को खो सके। इस मायामय चचल विश्व में 'उसी' का ऐश्वर्य व्यापक रूप से छाया हुश्रा दीख पढ़े, जिससे सुख-दुख दोनों समान समम पढ़ें दोनों ही 'सत्य' जान पहें। इस दोनों से समान सुख अनुभव कर सकें। ऐसे लोक में श्रम और विश्राम में विरोध न हो, वहाँ किमी का जीवन कैवल 'श्रम-ही-श्रम' न हो श्रीर न कोई केवल 'विश्राम' हो का सुख लूटता हो। श्रीर वह लोक ऐसा हो जहाँ जागृति ही का सतत प्रकाश फैलता रहता हो।

इस रचना में इमें किव की अहण्ट लोक की (चाहे वह मोनिसिक ही हो ) कल्पना मिलती है । इम ऐसा कहीं संकेत नहीं पाते कि किव को वह 'लोक' मिल गया है वह अपनी 'साधना' में वहाँ पहुंच गया है। परंतु 'लहर' में प्रकाशित 'उस दिन जब जीवन के पथ में' शीर्पक रचना से हमें ऐसा प्रतात होता है कि किव ने अन्तमुंख होकर वह रहस्य जान लिया है। जब साधक अपने ही में अनन्त रस का सागर लहराता हुआ अनुभव करता है और तब वह मधु-भिक्चा की रटन अधर में लेकर धर-वर भटकने की आवश्यकता नहीं समझता। पर किव की यह मावना अपने ही अन्तर के रस में भीगे रहने की प्रवृत्ति क्या स्थायित्व लाभ कर सकी है १ यदि कोई 'सत्य' किसी को मिल जाता है और उस पर उसकी आस्था जम जाती है तो वह फिर उसी में अपने को केन्द्रित कर उसी की तान भरता है उसी को प्रतिध्वनित करता है। परन्तु हम देखते हैं, 'प्रसाद' के मन में आत्म-सत्य की एक क्यिक लहर ही उठी थी, वह फैलकर 'सागर' नहीं बन सकी। अन्यथा चारों और 'मधु-मगल की वर्षा' की अनुभूति ही उन्हें विकम्पित करती रहती। 'विषाद' उनके जीवन को आच्छादित न कर सकता।

अतएव रचना की केवल श्राकृति (Form) को देखकर ही उसकी 'वस्तु' की आध्यात्मिक प्रेरणा की कल्पना न कर जेनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि काव्य का रूप (आकृति) किव के आन्तरिक जीवन से स्पन्दन ग्रहण कर रहा है या केवल बुद्धि का विलास है श्रि आधुनिक रहस्थवादी रचनाश्रों में 'बुद्धि का विलास' (Intellectual exercise) ही श्रिधक पाया जाता है। उनमें 'क्रोसे' के मतानुसार 'आकृति' (Form) को ही श्रिधक महत्व दिया जाता है क्यों कि उससे सौन्दर्य की श्रिमव्यक्ति होती है और यह निश्चय ही बाह्य-सौन्दर्य है। प्राचीन रहस्यवादियों ने श्राकृति पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने 'वस्तु' को 'तथ्य' को 'भावसत्य' को ही प्रधानता दी, क्योंकि वे तो उस 'सत्य' को श्रपनी 'वाणी' से नीचे 'आणो' मे उतार चुके थे। श्रतः 'अटपटे शब्दों में' भी उनकी अनुमृति की श्रमिव्यक्ति सहज मधुर हो सकी और हमें हिला सकी।

यहाँ यह आग्रह नहीं है कि रहस्यमावना सच्चे साधु-संतों के हृदय में ही तरंगित हो सकती है, पर यह ठीक है कि उसका स्थायित्व उन्हीं मे रह सकता है, जिनकी वृत्तियाँ सचमुच उसी मावना में रॅग चुकी हैं। यों, प्रायः मनुष्य के हृदय में चाहे उसका जीवन किसी भी नैतिक धरातल पर स्थित हो ऐसे ख्रा कमी अवश्य आते हैं, जब वह अन्तर्मुख हो किसी अहण्ट सत्ता के प्रति आसिक्त सी अनुमन करता है। ऐसे व्यक्ति यदि कलाकार या किन्हों हैं, तो अपनी इस अनुभूति को व्यक्त कर देते हैं पर चूँकि उनकी अनुभूति ख्रा कि होती है इसिलए उनकी अभिव्यक्ति भी अधूरी और घूँघली होती है। 'प्रसाद' में ऐसी अनुभूति की कभी-कभी लहर सी उठती दीख पड़ती है पर जब उस अनुभूति की केवल कामना भर उनके मन में होती है, तब हमें उस कामना को ही रहस्य भावना नहीं सम्भक्त लेनी चाहिये।

रहस्यवाद की चर्चा के साथ छायावाद का मी प्रायः उल्लेख किया जाता है। परन्तु यदि गम्भीरता से विचार किया जाय तो छायावाद कोई वाद' नहीं बन सकता। उसके पीछे कोई दार्शनिक या परम्पराजन्य मूमि नहीं दिखाई देती। उसे हम' काव्य की एक शैली कह सकते हैं।

छ।यावाद को इस काज्य की अन्तर्मुखी प्रवृत्ति कह सकते हैं। उसमें 'जीवात्मा की दिन्य और अलीकिक शिक्त से अपने शात और निश्कुल सम्बन्ध की चेधा' मात्र ही नहीं पाई जाती; स्थूल सीन्दर्य के प्रति मानिसक आकर्षण के उच्छुवास भी श्रिक्कित देखे जा सकते हैं। इस तरह छ।यावाद के लिए अलीकिक सत्ता के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। उसमें व्यष्टि की किसी अमावजनित अन्तर्व्या भी मलक सकती है और बाह्य प्रकृति के प्रति आसिक्त भी।

हिवेदी-युग की इतिष्ठतात्मक ( Matter of fact ) रचनाश्रों की रुवता की प्रतिकृति के रूप में जब श्राभ्यन्तर मानों का विशेष दंग से प्रकटीकरण होने लगा, तब उसमें नवीनता देख उसे 'छाया-वाद' की संशा दी गई। उसमें शब्द-योजना श्रीर छन्द-विन्यास में रीतिकाल के काव्य की श्रपेद्या निश्चय ही वैचित्र्य पाया जाने लगा। 'छायावाद' की रचनाश्रों में 'भावों की नवीनता' की श्रपेद्या, भावों को व्यक्त करने की कला में नवीनता श्रवश्य थी। श्रीर किव की दृष्टि भी 'बाह्य जगत्' से इटकर श्रपने 'भीतर' ही रमने लगी श्रीर जब वह श्रन्तमुंखी हुई, तो उसने बाह्य जगत् को भी

अपने ही में प्रतिविम्नित कर लिया। यदि एक वाक्य में कहें तो कंह सकते हैं कि वे सब रचनाएँ जो अन्तवृ ित्त निरूपक हैं, 'छायावाद' के अन्तर्गत आ जाती हैं। अवतः रहस्यवादी रचनाएँ भी, जो अन्तवृ ित निरूपक ही होती हैं, 'छायावाद' शैली की कृतियाँ कहला सकती हैं। उसमे निरीली अभिन्यिक का लावण्य दिखाई देता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मानव अनुभूति को 'छायावाद' कहलाने के लिए 'स्वच्छन्द छन्द' में ही चित्रित होना चाहिए! हाँ, निरालापन लाने के लिए शब्द और अर्थ को स्वामाविक वक्रता छायावाद का विशिष्ट गुण अवश्य है। इसलिए 'छायावाद' की रचना में शब्दों की अभिघा की अपेचा लच्चणा और व्यञ्जना में शिक्त से अविक काम लिया जाता है। आचार्य शुक्लजी के शब्दों में 'छायावाद' का सामान्यतः अर्थ हुआ। 'प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यञ्जन। करनेवाली छाया के रूप में अपरुत का कथन।' 'छायावाद' ही प्रतीक पद्धित या चित्र माधा शैलो भी कहलाती है।

'प्रसाद' भी 'छायावाद' को काव्य की एक अभिव्यक्ति विशेष ही मानते हैं। वे लिखते हैं "छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की मंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाचि शिकता, सीन्दर्थमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्तृता के साथ स्वानुभूति की विकृति छायावाद की विशेषतायें हैं। अपने भीतर से भोती की तरह अन्तर स्पर्श करके भाव समर्पण करनेवाली अभिव्यक्ति छाया कान्तिमय होती है।"

'प्रसाद' तथा कितपय अन्य समीक्षक 'छायावाद' को कान्य की एक शैली तो मानते हैं पर उस शैली के निश्चित तत्त्व भी निर्धारित करते हैं। वे हृदय से स्वभावतः भरनेवाले भावों की अभिन्यित मात्र को ही 'छायावाद' के अन्तर्गत नहीं भानते। प्रत्युत् अभिन्यिति में, वक्तृता, प्रतीकात्मकता भी आवश्यक समकते हैं, पर पं० केशवप्रसाद

क 'छ।यादाद' शब्द को अर्थ शून्य समक्षक इन पक्तियों के लेखक ने अन्तवृक्ति निरूपक रचनाओं को सन् १६२८ से हृदयदाद के नाम से पुकारना प्रारम्भ कर दिया था।

मिश्र की राय है कि 'छायावाद' की रचना के लिए "हृदय में केवल वेदना ही चाहिए, वह स्वयं श्रिमिण्यिक का मार्ग ढूढ़ लेती है।" मिश्रजी की यह ज्याख्या उस समय प्रकाशित हुई थी जब हिन्दी में द्विवेदी-युग की इतिष्टतात्मक किवता की प्रतिक्रिया स्वरूप किव श्रन्त- मुंख हो रहे थे। उस समय श्रन्तमुंखी रचना को ही 'छायावाद'' कहा जाता था। उसके 'श्रालम्बन' की श्रोर ध्यान नहीं जाता था। वक्रतामयी श्रिमिण्यिक मी श्रावश्यक गुण नहीं माना जाता था।

तभी एक श्रोर

'हैं भेरे प्रभु व्यास हो रहो, है तेरी छ्वि त्रिभुवन में, तेरी ही छ्वि का विकास है, क्वि की बानी में, मन में।'' समनरेश त्रिपाठी

जैसी पित्तयाँ (जिनमें परमात्मा को लच्य कर 'कुछ शिखा गया है) छायावाद की रचनाओं के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जाती थीं, वहाँ सुमद्राकुमारीजी की यह रचना भी जिसमें लौकिक प्रेम का रस छल छैं।। रहा है, 'छायावाद' की रचना सममी जाती रही है

"तुम सुमे प्छते हो, जाऊँ १ क्या जवाब दूँ तुम्हों कहो ! 'जा ..' कहते रुकती है जवान किस मॅंड से तुमसे कहूं रहो १ सेवा करना था जहाँ मुमे कुछ मिन्त-भाव दरसाना था। उन कृपा-कटाचों का बदला, बिल डोकर जहाँ खुकाना था। मैं सटा रूठती ही थाई, प्रिथ तुम्हें न मेने पहचाना। वह मान बाण सा चुमता है, धव देख तुम्हारा यह जाना।"

'छ।यावाद' की रचना के लिए न तो 'आलम्बन' विशेष का बन्धन था और न अमिन्यिक की प्रणाली ही आवश्यक थी। जिसमें 'हृदय' के राग की छाया दीख पड़ती, वही 'छ।यावाद' की रचना समक्ती जाती थी। हम 'छ।यावाद' को 'हृदयवाद' का पर्याय मानते हैं। अतएव उसकी न्यापकता को स्वीकार कर उन सभी रचना श्रों को छ।यावाद के अन्तर्गत मानते हैं, जिनमें आन्तरिक अनुमूर्ति प्रतिष्वनित होती है। साथ ही जब हम 'छ।यावाद' को एक काव्य की शैली-विशेष

भी कहते हैं, तब इमें श्रनुभूति की श्रिमिव्यिक्त में निरालापन भी दिखाई देना चाहिये। यह 'निरालापन' कई रूप धारण कर सकता है। सरल भाषा में श्रर्थ गाम्भीर्थ भर श्रीर प्रतीकात्मक भाषा में भाव-सूद्भता का श्रामास प्रस्तुत कर हमें कला-सौन्दर्थ से विभुग्ध बना सकता है। श्रतः 'छायावाद' की रचना के लिए निम्न दो बार्ते श्रावश्यक हैं

१ रचना को अग्तिरिक अनुभूतिमय होनी चाहिये। और २ रचना की अभिव्यक्ति में 'निरालापन' होना चाहिये। यह निरालापन शब्दों की किसी भी 'शिक्ति' से प्राप्त किया जाय।

'प्रसाद' की श्रिधिकांश रचनाएँ 'छायावाद' की उक्त व्याख्या के श्रन्तर्गत श्राती हैं। उनकी रहस्य-सकेतात्मक रचनाश्रों की 'छाया-वाद' शैली ही है। प्रायः 'प्रतीकों लच्च्या के सहारे ही उन्होंने अपनी श्रन्तर्मावनाश्रों को प्रकाशित किया है। इसकी चर्चा श्रागे विस्तार के साथ की जायगी।

## प्रगतिबाद और 'प्रसाद'

त्राधुनिक हिन्दी काव्य-सरिता की चौथी मोड भी 'प्रसाद' के जीवन-काल में स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। जिस प्रकार दिवेदी-युग की इतिश्वात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप रहस्यवाद और छायावाद का प्रावल्य हुआ उसी प्रकार रहस्यवाद और छायावाद की स्विगंक कल्यनाओं और मधु सकेतों के अतिरेक ने दृश्य जगत की ओर कलाकार की दृष्टि केंद्रित की। सन् १६३५-३६ से यह प्रवृत्ति व्यापक रूप धारण करने लगी। व्यक्ति के स्वत, अभिसार से वह आँख मीचने लगा। आसमान से ओस पत्तों पर बिखर कर अब 'मोती' नहीं बनती; 'मोती' बनते हैं खेतों-खिलहानों में कुषक-किशोरी के कपोलों पर भिलकने वाले स्वेद-कण। कल साहित्यकार में समाज समाया हुआ था, आज समाज में साहित्यकार समा गया है। कल का वह दृश्य जब 'ख़ब्याम' का कि किसी तरु-तले लेटा शीतल समीरण के इलके-हलके भोंके खा 'साकी' की अध्युली आँखों से 'आसव' के प्याले की अतीहा में रह रह सिहर उठता था, उसे नहीं भाता। वह अपने चारो

श्रोर की वस्त स्थिति को खुली श्राँखों से देखना चाइता है, बुद्धि से सममना चाइता है और उसे आज के अनुकूल बनाने का हल खोजना चाहता है। उसकी 'भीतर' से 'बाहर' म्हॉकने की इस चेष्टा को ही 'प्रगतिवाद' कहा जाता है जो परिचित शब्द यथार्थवाद के अधिक निकट है। 'प्रसाद' ने इस प्रकार के साहित्य की चर्चा निमन शब्दों में की है ''वेदना से प्रेरित होकर जन-धाधारण के अभाव श्रीर उनकी वास्तविक स्थिति तक पहुँचने का प्रथत यथार्थवादी साहित्य करता है। इस दशा में प्रायः सिद्धान्त वन जाता है कि हमारे दुःख श्रीर कण्टों के कारण प्रचलित नियम श्रीर सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। फिर तो अपराघों के मनोवैज्ञानिक विवेचन के द्वारा यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न होता है कि वे सब समाज के क्रिजिम पाप हैं। अपराधियों के प्रति सहानुभृति उत्पन्न कर सामाजिक परिवर्तन के सुधार का अरम्भ साहित्य में होने लगता है। इस प्रेर्णा में आतम-निरीक्ता और शक्ति का प्रयत्न होने पर भी व्यक्ति के पीड़न, कब्ट त्रौर अपराघों से समाज को परिचित कराने का प्रयत्न भी होता है श्रीर यह सब व्यक्ति वैचित्र्य से प्रभावित होकर पत्तवित होता है। स्त्रियों के सम्बन्ध में नारीत्व की दृष्टि ही प्रमुख हो कर, मातृत्व से उत्पन्न हए सब सम्बन्धों को तुच्छ कर देती, है। वर्तमान युग की ऐसी प्रवृत्ति है। जब मानसिक विश्लेषण के इस नग्न रूप में मनुष्यता पहुँच जाती है, तब उन्हीं सामाजिक वन्धनों की वाधा धातक समम् पड़ती है और इन वन्धनों को कृत्रिम और अवस्तिविक माना जाने लगा है।"

एक प्रसिद्ध तक्षा प्रगतिशील किन्ध अपने निजी पत्र में लिखते हैं "प्रगतिशीलतां में यथार्थवाद वहीं तक है कि उसमें लेखक या किन का Treatment यथार्थवादी होता है। यथार्थवाद for the sake of यथार्थवाद नहीं ... प्रगतिशीलता में साहित्य की निश्चित आदर्शवादिता रहती है। प्रगतिशील लेखक वास्तव में

४१ श्री 'श्रश्चल'

यथार्थवादी कम होता है, श्रादर्शवादी श्रिष्ठक । उन श्रादर्शों का स्रोत "greatest good of the greatest number", में निहित रहता है।" इनके मत से प्रगतिवादी 'स्वान्तः सुखाय' नहीं, 'बहुजन हिताय' साहित्य-सजन करता है श्रीर यही उसका 'श्रादर्श' है। पर ऐसे प्रगतिवादी श्रिष्ठक हैं, जो कहते हैं "प्रगतिवाद के पीछे भाक्षवाद की फिलासफी है, जो जीवन को एक भौतिक इन्द्र के रूप में श्रागे बढ़ता देखती है, श्राज के प्जीवाद का मरणोन्सुख रूप, समाज का हास श्रीर श्रागे बढ़ने का एक ही मार्ग श्रमजीवी वर्ग का क्रांतिकारी बल...। ये दो दार्शनिक सिद्धान्त श्रापस में टक्कर लेते हैं— हीगल का श्रादर्शवाद श्रीर मार्क्श का इन्द्रात्मक भौतिक-वादक (Dialectical materialism)."

एक मराठी श्रालोचक का मत है "वाड्सय में समाजवाद, सामयवाद, राजनीति श्रादि विषयों को देखकर लोग चौंकते हैं परंतु इसमें चौंकने की बात ही क्या है हमारा जीवन श्रीर हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ राजनीतिक गुरिथयों से इतने सम्बद्ध हैं कि हमारे सिहत्य में राजनीतिक समस्याएँ श्रायंगी ही, समाजवाद श्रायंगा ही। परन्तु इसका यह श्रायं नहीं कि जिस रचना में लाल मराडा, कुदाली-फावड़ा है, वहीं प्रगतिशील साहित्य है। प्रगतिशील साहित्य में वास्तवाद का चित्र खिंच श्राना चाहिये। परिस्थित को चित्रित करनेवाला साहित्य ही जीवित रहेगा।"

प्रगतिवादी साहित्यकारों के विभिन्न दृष्टिकोशों को पढ़ने के परचात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभी वे अपने 'वाद' की स्पष्ट रूप-रेखा नहीं खींच सके; वे यथार्थवाद और आदर्शवाद में से किसी एक को ही अपनाने में भिभकते हैं। अतएव अपने विचारों को इस तरह उलक्की हुई भाषा में रखते हैं कि जिससे वे अपने को यथार्थ-वादी और आदर्शवादी दोनों कह सकें और वे अपना दार्शनिक आधार 'इन्द्रात्मक भौतिकवाद' मानते हैं। अतएव हमे सबसे पहिले 'इन्द्रात्मक भौतिकवाद' को ही समभने का प्रयत्न करना चाहिये।

यह 'गढ' (Dialectical materialism) माक्स ने ग्रापने गुरु हीगल के दर्शन-तत्वों के विरोध से निर्मित किया है। मार्क्स ग्रामी ग्रायु के पचीस वर्ष तक हीगल को देवता के समान पूजता या। वह उसकी ग्राकर्षण शिक्त पर वेहद मुग्ध था, उसमें देवी श्रामा देखकर ग्रात्मिविभोर हो उठता था, पर धीरे-धीरे उसे हीगल की सम्मोहनशिक्त से विरिक्त हो गई; उसके 'दर्शन' को 'शराबी की कल्पना-तरंग' कह कर उसने ग्रापने गुरु से लोहा लिया। हीगल जहाँ त्रिगुणातीत ब्रह्म को ही ग्रान्तम सत्य मानता था, वहाँ मार्क्स 'जहवाद' ही को सब कुछ सममता था। हीगल के विरुद्ध फाँदरवक ने प्रथम बग्नावत का कर्युडा पहराया। मार्क्स ने हीगल के 'नेतन्य' को तो ठुकरा दिया पर उसे देखने की जो हीगल की इन्ह्रात्मक मूमिका थी, उसको उसने ग्रहण कर लिया, साथ ही फाँदरबक के जहवाद को ग्रपना कर उसने श्रपना नया गत्यात्मक या विरोध-विकास-जन्य जहवाद निर्माण किया।

जहाँ ही गल कहता है कि द्वन्द प्रक्रिया से संघर्ष से— 'चैतन्यस्य' विश्व का प्रकटीकरण होता है वहाँ मार्क्स संघर्ष को— द्वन्द्व को किसी परिणाम का कारण तो मानता है वह मानता है कि द्वन्द्व से विश्व या सृष्टि का प्रकटीकरण होता है, पर वह उसमें 'चैतन्य' को सम्मिलित नहीं करता, 'जड़-सृष्टि' के विकास का आश्रय क्रांति है वह क्रांति जो मज़दूरशाही को जन्म देती है— मज़दूरों का राज्य स्थापित करती है। मजदूरशाही तभी क्रायम हो सकती, है जब 'बुर्जुआ वर्ण' से संधर्ष लिया जाय और यह संवर्ष 'क्रांति' खड़ी कर देने से ही फलदायी हो सकता है।

'क्रांति' संधर्ष का रूप भीतर और वाहरी दोनों हो सकता है। वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में क्रांति करने के लिए व्यक्तियों के हृदयों में परिवर्तन पैदा किया जा सकता है और उन्हें वलप्रयोग से व्वंस भी किया जा सकता है। आम्यन्तर परिवर्तन के उद्देश्य से जो क्रान्ति खड़ी की जाती है, उसमें समय लगता है। मार्क्सवाद हृदय-परिवर्तन में आस्या नहीं रखता। कल्पना, मावना

जैसी कोमल मनोवृत्तियों का उसमें स्थान नहीं है। इसीलिए वह 'बल-प्रयोग' में विश्वास रखता है। मार्क्सवाद 'वस्तु' को उसके वाहरी रूप में ही देखता है।

उसका दृष्टिकोण ही (objective) (बाह्यात्मक) है क्योंकि उसका विश्वास है कि 'वस्तु' के ऊहापोइ से वस्तु को असली रूप प्रकट नहीं होता, बरन् इमारी ही कल्पना इमारे सामने खड़ी हो जाती है इम 'वस्तु' में अपना ही रंग भरकर उसे विश्वत बना देते हैं, तमी मार्क्सवादी 'यथार्थवादी' होता है। जो 'मार्क्सवाद' में 'आदर्शवाद' की चर्चा करते हैं, वे उसकी 'दर्शन'-नीव को अपने से ओकल रखते हैं। मार्क्स-दर्शन जड़वादी होने के कारण करूणा, नीति या आचारवाद पर विश्वास नहीं रखता। उसमें "आध्यात्मिकना (spirituality)" का स्वभावतः अभाव है।

मार्क्स का यह दर्शन, जैसा कि कहा जा चुका है, हीगल के तत्त्व-ज्ञान से 'चैतन्य' को ऋण करके ही निर्मित किया गया है। प्रो० लेवी के शब्दों में मार्क्स का यह दृष्टिकीण "वास्तववादी" है।

कई मार्क्षवादियों का विश्वास है कि साहित्य-कला अपने समय को ही प्रतिबिम्बित करती है। वे यह नहीं मानते कि कलाकार मिविष्य का भी स्वप्न देख सकता है; आत्मदर्शन में उनकी आस्था नहीं है। उनका कहना है कि संसार में कला, नीति, विश्वान आदि का जो विकास दीख रहा है, वह भौतिक परिस्थिति को ही मूल रूप में धारण किए हुए है। अतः समय-विशेष की कला आदि के विकास के कारणों को ढूँढ़ने के लिए हमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक समस्याओं पर दृष्टिपात करना होगा। परन्तु मार्क्षवादियों की 'बाइबिल' 'केपिटल' (अंश्रेजी संस्करण) के भूमिकाकार लिखते हैं कि "Marx does not say, as some have represented him as saying that men act only from economic motives" (मनुष्य आर्थिक उद्देश्य को लेकर ही विकास करता है, यह मार्क्ष कही नहीं कहता।) उसने तो मानव उद्देश्यों की चर्चा ही नहीं की।

मावर्षवादियों को अपने 'वाद' के एकाङ्गीपन का जब अनुभव

हुआ तो वे उसका क्रमशः रपष्टीकरण करने लगे। एंजिल ने अपने एक मित्र के पत्र में लिखा है Marx and I are partly responsible for the fact that at times our desciples have laid more weight upon the economic factor than belongs to it" (इमारे अनुयायियों ने आर्थिक तत्त्व को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया है और इसके लिए मै और मानर्भ ही ज़िम्मेदार हैं)।

"वाह्यकारणों के विद्यमान होते हुए भी हर देश श्रीर काल में 'क्रांति' क्यों नहीं मच जाती ?'' की स्रोर जव मार्क्षवादियों का घ्यान गया. तो उन्हे अपने तत्त्वों की एकांगिता श्रीर भी श्रखर उठी । तब उन्होंने वाहर से ज़रा भीतर देखना प्रारम्भ किया, श्रीर इसके लिए उन्होंने 'फ्राइड' का सहारा लिया। माक्रीवाद में 'फ्राइड' का प्रवेश उसके दायरे की वृद्धि के लिए ही किया गया। आसवोर्न ने कहा भी है कि यदि 'मार्क्षवाद' की एकाङ्गिता नष्ट करनी है, तो फाइड के मानस तत्त्वों को हमे अपनाना होगा ?'' फाइड का मत है कि समाज-भय से जो वासनायें श्रतृप्त रहती हैं वे श्रन्तर्मन पर छाई रहती हैं ब्रौर वे ही अनेक रूप घारण कर स्वप्न<sup>्</sup>में प्रकट होती हैं। जब वास-नार्ये असहा हो उठती हैं, तब मन में अनेक विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति का यदि समुचित विकास श्रमीष्ट हो, तो उसकी वासनात्रों की प्यास बढ़ने नहीं देना चाहिए। फाइड ने काम प्रेरणा पर ही जोर दिया है। फाइड को यद्यपि माक्रीवादियों ने भ्रात्मसात कर लिया है श्रीर इस तरह लजाकर ज़रा श्रन्तर्मुख होने का प्रयास किया है परन्तु 'फ्राइड' की अनुसन्धान-दिशा भी भ्रमपूर्ण है; उसने मन की विकृतियों का विश्लेषण तो किया है परन्त उसमें भी एकाड़ी-पन का दोष अ। गया है। स्त्री-पुरुष के आकर्षण में लैक्किक विरोध ही कारणीमूत होता है, यह सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री की श्रोर काम-वासना की तीवता से ही खिंचता है, यह पुत्र-माता, भाई-बिहन अ।दि के हृदयों में बहने वाले अजस प्रेम की निर्मलता स्वीकार नहीं करती। आइडवाद विकृत (morbid) मन

के स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध में सम्मावतः लागू हो सकता है; स्वस्थ श्रीर ध्येयवादी मन का विश्लेषण फ्राइंड ने यदि किया होता तो वह संतों श्रीर साध्वियों की उन श्रनुमृतियों का कारण ढूढ़ सकता थां जो श्रपने ही में भूते रहते, खिंचे रहते थे।

'गगन गरिज बरसे श्रमी, बादर गहिर गॅभीर, चहुँ दिसि दमके दासिनी, भीजें दास कबीर।''

'मीग' अपने किस स्थूल 'पुरुष' के लिए पागल हो कहती थी 'भेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई" १ वासना-विहीन-प्रेम को 'प्लेटेनिक लव' कहते हैं, जिसमें स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध लैंक्षिक आकर्षण से शून्य रहता है। पर 'मीरा' का प्रेमाधार तो प्रकृत पुरुष भी नहीं है। उसने तो प्लेटो के शब्दों में 'प्रेम की उस मूमिका में प्रवेश किया था जहाँ विरहाकुल आत्मा शाश्वत सौंन्दर्य प्रकाश में लीन हो जाती है।"

फ़ाइड ने रोगी-मन का विश्लेषण कर जो मनोविज्ञान के तथ्य प्रस्तुत किए, उनसे श्रात्मप्रेरणा, श्रात्मानुमव तथा श्रात्मसाद्यारकार की गुरिथयाँ नहीं इल होतीं। यदि फ्राइड के तत्त्वों को मान लिया जाय, तो इमारा सारा 'सन्त-साहित्य' केवल 'बुद्धि की कसरत' ही रह जाता है; पार्थिव सम्बन्ध के अतिरिक्त भी हमारी एक आकांचा है हमारे मन के अन्तरतम से बद्ध एक सूत्र है जो ग्रहश्य होते हुए भी हमे खीचता है। हम बाह्य द्रन्द्र-सङ्घर्ष से अव-थक कर उससे हटना चाहते हैं. एए भर अपने में ही खो जान। चाहते हैं। कभी कभी भौतिक सुखो के बीच भी, रह रहकर भीतर से अशात टीस सी जगने लगती है। रवि वावू के शब्दों में ''विरइ-रोदन रह रहकर कानों में प्रविष्ट होने लगता है।" इस तरह मनुष्य का भौतिक ऋौर आध्यात्मिक ( बाहरी ऋौर भीतरी ) दो प्रकार का जीवन स्पष्ट है। हमारी संस्कृति मनुष्य के एक मात्र भौतिक जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकती। बीरप में भी विचारक अब कहने लगे हैं कि "युद्ध-पश्चात् का योरप चाहे जो रूप धारण करे, पर सचा परिवर्तन तभी सभव होगा जब इम ग्राध्यात्मक तत्त्वों को ग्रपना लेंगे।"

यहाँ एक प्रश्न श्रीर विचारणीय है। वह यह कि क्या 'माक्री' ने 'साहित्य-कला' पर कोई विवेचना की है ! नहीं, कम्यूनिस्ट मेनी-फेस्टो (साम्यवादी विश्वित ) में केवल यही वहा गया है कि "अ।ज-तक जो धंचे प्रतिष्ठित सममें जाते थे; जिनका आदरमय आतङ्क से उल्लेख किया जाता था, उन्हें 'वुर्जुऋ। वर्ग' ने श्री हीन वना दिया है। डॉक्टर, वकील, धर्माचार्य, कवि श्रीर वैज्ञानिक उसके इशारे पर नाचने वाले 'भाडेती' ( मजदूर ) बने हुए हैं।" उसने बुद्धि-जीवियों पर एक व्यग मात्र किया था श्रीर उस ममय क्रांति को सफल बनाने के लिए उसे ऐसे प्रचार-साहित्य की आवश्यकता भी थी, जिसमें शोषक-सम्प्रदाय को हतप्रम वनाया जाय । उसके इस 'वकोटे' ने काम ज़रूर किया पर उससे जो साहित्य निर्मित हुआ। वह अधिकाश प्रचार श्रेणी का ही रहा। इसका आभास ट्राट्स्की के इन शब्दों में मिल जाता है--"साहित्यकार अमजीवी संस्कृति, अमजीवी कला की पुकार तो मचाते हैं पर उनकी दस बातों में से तीन वार्त विवेक रहित होकर मावी (?) साम्यवादी जीवन की कला और संस्कृति की श्रोर निर्देश करती हैं; दो बार्ते भिन्न (?) अमजीवन और अमजीवियों की विशेषतास्त्रों को इिक्त करती हैं और शेष पॉच उन तत्वों की श्रोर इशारा करती हैं जिनका कोई ऋर्थ ही नहीं होता।""

इसीलिए उसने चिढ़कर यह भी कहा कि यह सत्य नहीं है कि हम अपने कवियों को सदा फैक्टरियों की चिमनियों या खुर्जुआन्तर्भ-विद्रोह के गीत ही गाने को कहते हैं। हम उसे ही प्रगतिशील नहीं मानते, जो अम-जीवियों का राग अलापता है।"

इस तरह इम देखते हैं, मार्क्षवादी साहित्य की धारणाश्चों में भी 'प्रगति' हो रही हैं; अतः मार्क्स के मूल तत्वों को ही अपना श्रादर्श मानकर रचा जानेवाला साहित्य रूढिवादी ही समक्ता जायगा। श्राज तो प्रगतिशील कहलानेवाला साहित्यक 'मार्क्सवादी' बनने के कारण विश्व के शरीर को ही देखना चाहता है; श्रोत्मा को नहीं। इसी से उसका साहित्य वर्णन-प्रधान रहता है हैं। गीर 'घटना' का यथार्थ वर्णन भी कला का एक श्रंग है। कला साध्य हुई है। वे कुछ देखते, कुछ मुनते ग्रांर कुछ की कल्पना कर वस्तु था घटना को खींचने का प्रयत्न करते हैं। वे जिम स्थित का खाका उतारना चाहते हैं, उसमें वे ग्रपने को मलो माँति रद्ध नहीं पाते। मजदूरों व किसानों का जीवन उन्होंने वाहरी ग्रीर मीतरी ग्रांखों से नहीं देखा। उनकी स्थित हमें वर्नार्ट्श। के भेन एएड सुपरमेन' के मेडोजा-सी लगती है, जो समय की 'हवा' समक्त ही ग्रपने को 'साम्यवादी' कहलाना चाहता है। ऐसे लेखकों की रचनाओं में वास्तविकता, यथार्थता की खोज करना कठिन ही है। यह तो स्पष्ट ही है कि लेखकों में श्रधिकाश मध्यम-श्रेणी का प्रतिनिधित्व रखते हैं। ग्रांत उन्हें निम्नश्रेणी की समस्याओं का बहुत कुछ ग्रपनी सम्यता ग्रीर स्थित से हो चित्रण करना पडता है। ऐसा चित्रण किस हद तक सफल होता है, इसकी ग्रालोचना 'लन्दन मक्यूरी' मे एक शोधित-वर्गीय लेखक 'विलियम नहल' ने इन शब्दों में की है

"What have this tribe of middle-class lawyers, persons and scribes to tell me about my class? How can they possibly know what life looks like to us ..... The truth is that... it requires very powerful faculties of imagination indeed, to portray accurately and with any degree of fulness, characters that breathe out of his own little social tradition."

(ये मध्यम श्रेणी के वकील, पादरी श्रीर लेखक मेरे समाज के विषय में क्या कह सकते हैं १ हमें जीवन का कैसा श्रनुभव हो रहा है, हसे ये क्या जानेंगे १ सच तो यह है कि श्रपने समाज की सीमित परम्परा के बाहर श्रन्य वर्ग के ठोक ठीक हूबहू-चित्रण के लिए बड़ी भारी कल्पना शिक्त की श्रावश्यकता पडती है।)

हमारे लेखक बन्द कमरों में बैठकर युद्ध-क्षेत्र की विभोधिका का चित्र उतारने का प्रयत्न करते हैं। उनके प्रयत्न में कल्पना की उड़ान भिल सकती है। प्रस्तु उस क्षेत्र का चित्र कैसे दिख सकता है, जिसे उनकी श्रांखों ने कभी देखा ही नहीं। तभी उनके यथार्थ कहे गये वर्णन निर्जीव रहते हैं! रूसी लेखकों के विषयों को अपना बना लेना श्रासान है, पर उन विषयों में अपनापन भरना श्रासान नहीं है। क्योंकि रूसी लेखकों ने श्रपनी श्रांखों से किसान-मज़दूरों की कांति देखी श्रीर उसके परिखामों को श्रनुमव किया था। हमें उस समय सचसुच बड़ी हॅसी श्राती है, जब हम श्रपने किवयों के 'कृषक श्रीर मज़दूरों के 'विजयन्गीत' पढ़ते हैं। श्रामी तो उनका संघर्ष प्रारम्म ही नहीं हुश्रा, उन्हें यह भी मान नहीं है कि साम्यवाद क्या बला है। क्रांति उनके रक्त श्रीर प्रायण दान से श्रपनी प्यास बुक्ता भी नहीं पाई श्रीर किवयों ने उनके मुख में विजय के गीत भर दिए!! क्या यही उनका वास्तव-वाद है ? सचा रूसी लेखक क्या करता है, इसे वी० किरपोटीन के शब्दों में पिद्य

"Soviet literature is unusually thirsty for life, it ceaselessly watches life and learns from life. The best Soviet writers would be ashamed to write on a theme that was not of a social character or on a theme that they had not studied. This knowledge of life is often achieved through a direct participation in it in the life of the factory, the construction and the collective farms"

(सोवियट-साहित्य जीवन के लिए श्रात्यिक प्यासा रहता है, वह लगातार जीवन का निरीक्षण करता श्रीर जीवन से ही सीखता है। श्रेष्ठ लेखक समाज के श्रितिरिक्त श्रन्य किसी विषय पर या ऐसे विषयों पर जिसका उसने स्वयं श्राध्ययन नहीं किया, लिखने में लजायेगा। जीवन का ज्ञान स्वयं श्रनुमव लेकर प्राप्त किया जाता है कारखानों श्रीर खेतों में काम करके।)

जहाँ स्वयं अनुमूति नहीं है कोरी कल्पना या भावुकता है, वहाँ यह कहा जा सकता है कि वह मार्क्स-दर्शन की हत्या है, यथार्थवाद का श्रमाव है! योख में कई समाजवादी यथार्थ-दर्शी लेखकों ने अपने ध्येय को खोज में युद्ध के मैदानों मे श्रापने प्राणों तक की श्राहुति दे डाली है किसान और मजदूरों के साथ समस्स होना उनके लिए साधारण बात रही है। तभी उनके लेखन मे कोरी चित्रात्मकता नहीं, श्रनुमूति-सथ स्फुलिड़ भी घघक रहे हैं। श्रीभव्यञ्जनावादी कह सकते हैं कि 'चित्रात्मकता' भी कला का 'सुन्दरम्' है पर 'कला' का 'सुन्दरम्' जीवन के 'सत्यम्' के श्रमाव में 'शिवम्' कैसे बन सकेगा ? 'श्रानन्द' रस का संचार कैसे कर सकेगा ?

यह कहा जा सकता है कि इम 'श्राज' से श्राँखें वन्द कर स्थिर नहीं रह सकते। समाज में जो राजनीतिक चेतनता का नथनी-न्मीलन हो रहा है, उसकी और हंमारा खिचना स्वामाविक है। पर प्रथम यह है कि जिस 'चेतना' का चित्र कवि श्रपनी रचन। स्रों में खीच रहे हैं, उसमे 'सत्यता' है या केवल ऋभिनय-मात्र है ? इमारे देश में तो रूसी कुषक-मज़दूर-वर्ग की मनो-सूमिका ही निर्मित नहीं हो पाई है। जो 'गीत' उनके नाम पर गाये जाते हैं, वे गायक की बुद्धि की ही सृष्टि होते हैं। क्रथक की आरमा उनके साथ समरस नहीं हो पाती । क्योंकि वह उसकी चीज नहीं है। राजनीति के रह-रह 'परिवर्तित होनेवाली लहरों के साथ कविता की गति कैसे बॉघी जा सकती है १ कविता प्रचार का साधन-मात्र नहीं बन सकती। रूस मे समाज श्रीर राजनीति के सिद्धान्त प्रयोगावस्था में ही रहे हैं। श्राज वहाँ तो साम्यवादी महान् अन्तर्राष्ट्रीय तृतीय सस्था (Third International) को ही भड़्न कर दिया गया है श्रीर पारिवारिक प्रथा को पुनः जीवन-दान दिया जा रहा है। धर्म का 'ईश्वर' भी गिरजों में मुसकुराने लगा है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ भी जनता के हृदय ने कतिपय बुद्धिवादियों के समाज, धर्म श्रीर राजनीति के तत्वों को शहण नहीं किया था। श्रतः यह भी कहा जासकता है कि वहाँ के 'साम्यवादी' साहित्य में राष्ट्र या जातीयता की आत्मा का स्वर नहीं था, वह व्यक्ति विशेषों (रचियताओं) की बुद्धि का कौशल मात्र था : त्रिधिक से त्रिधिक भावी युग का स्वप्न था । पचीस-तीस

वर्षों के पश्चात् जब रूसी तरुण की आँखें-कथित 'प्रशतिवादी' साहित्य पर दीडेंगी, तब वह उसके विनोद की चीज़ ही होगा। उसका महत्व प्रचार-पत्रों से अधिक नहीं रह जायगा। काव्य, घटनाओं का हितहास नहीं, जातीय मनोवृत्तियों का प्रतिविम्ब होता है। राजनीति काव्य को प्रचार का वाहन बना कर तो स्वयं 'प्रगति' कर लेती है पर 'काव्य' की अगति (दुर्गति?) ही हो जाती है। 'समय' साहित्य में क्तॉकता अवश्य है, पर वह अपना आन्तरिक स्पन्दन लेकर ही उसमें आता है, विशेषतः काव्य में तो वह व्यापक-सामान्य-मनोभावों के साथ ही तरिक्षत होता है।

'प्रसाद' प्रधानतः अन्तर्नु त्ति निरूपक किन हैं। वे अपने भीतर स्वयं को तथा वस्तु-जगत को भी देखते हैं। 'समय' की सर्वसाधारण-व्यापक-चेतनाओं के प्रति वे सजग हो उठते हैं। उनकी कृतियों में सुग-धर्म में उच्छ्नतित होनेवाली 'प्रगतिशीलता' के दर्शन होते हैं। उन्होंने मानव और मानवता के प्रति अपने राग को प्रदर्शित किया है और मानववाद इस सुग की अातुर पुकार है। मैक्सिम गोकीं ने कहा है ''मनुष्य गौरव से भरा हुआ। एक शब्द है।" वाल्टर हिटमैन के सब्द हैं ''मै अपनी जाति पर बिल जाता हूँ।" एक स्थल पर वह यह भी लिखता है

"To be surrounded by beautiful, curious breathing, laughing flesh is enough. I do not ask any more delight. I swim in it as in a sea. There is something in staying close to men and women and working in them and in contact and odour of them, that please the soul well"

(स्त्री-पुरुषों के सम्पर्क में रहना मुक्ते बहुत अञ्छा लगता है; उनके सान्निध्य तथा सुरिम से मैं मस्त हो जाता हूँ भेरी आत्मा खिल उठतो है।) कीट्स मी इसी भाव-प्रवाह में बहे हैं "A thing of beauty is joy for ever" (सुन्दर वस्तु सतत आहाद की वर्षा करती रहती है।) मानव-राग श्रीर मानवता की प्रवृत्ति का श्रर्थ हो सकता है (१) स्त्री-पुरुष के प्रति प्रेम-भाव (व्यष्टि-प्रेम)

(२) मनुष्य जाति के प्रति समानता की दृष्टि (चमष्टि-प्रेम)

(३) नरेतर प्राणियों के प्रति कोमलता की मावना ।

(४) ग्रामकृत रूढियों के प्रति अनास्या।

श्वी-पुरुष के प्रति प्रेम-भाव (व्यप्टि-प्रेम)

'प्रसाद' में हिटमैन के समान 'स्थूल' पर श्रासित तो प्रदर्शित की है, पर उसका वहीं पर्यावसान नहीं हो गया है। उनका प्रेम 'सीमा' में पहुंच कर वहीं बंध श्रीर छटपटा कर समाप्त नहीं हो गया। \* वह 'पिरिम्म-कुम्म' की मिदरा पीना चाहता है, निःश्वास मलय के मोंके खाना चाहता है, मुख-चन्द्र चाँदनी-जल से श्रपना मुँह घोना चाहता है, श्रीर श्रपने 'श्राश्रय' के साथ परम सौन्दर्य के दर्शन कर 'श्रानन्द' की श्रजस वर्षों में भींग कर सिहर भी उठना चाहता है।

# ''इस पथ का उद्देश्य नहीं हैं, आन्त-भवन में टिक रहना।

किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं ?" प्रेम-पथिक † (१) ''परिरम्भ क्रम्भ की मदिरा, निःश्वास मलय के भोंके।

सुखचन्द्र चाँदनी - जल से मैं उठता था भूह भीके।" भाँसू

(२) 'स्थूल' के प्रति आसित का उच्छ्वास निम्न-पंनितयों से निःसत हो रहा है

"जिसे चाह ते उसे न कर श्रांखों से कुछ भी दूर। भिवारहे भन, भन से, छावी, छावी से भरपूर।" और भी

भरना

''निमृत था पर हम दोनों थे, वृत्तियाँ रह न सकीं फिर दान्त। कहा जब ज्याकुल हो उनसे 'मिलेगा कब ऐसा एकान्त ? इाथ में हाथ जिया मैंने, हुए वे सहसा शिथिल नितान्त। मलय ताड़ित किसलयकोमल,हिल उठी उंगली, देखा,आन्त॥" करना

'प्रसाद' मानसिक प्रेम (Spiritual love) को आदर्श मानते हुए भी न्यावहारिक हिंध से 'स्थूल' के प्रेति आकर्षण और सम्पर्क का विरोध नहीं करते। 'आँस्' में सम्मोग-श्रंगार के चित्र बढ़े स्पष्ट हैं। विशुद्ध मानवी श्रासिक को 'परम-प्रेम' में ढाल लेने की दृत्ति किन के स्तर को बहुत ऊँचा उठा देती हैं।

कामायिनी में स्त्री-पुरुष के प्रेम के दृष्टिकोणों की श्राच्छी व्याख्या मिलतीं है। 'स्त्री' का प्रेम निर्वन्घ होता है, वह तो 'दान' करना ही जानती है; प्रतिकार के लिए उसकी उत्कर्णा उसे श्रशान्त नहीं बनाती। स्त्री एक बार किसी से प्रेम करने के बाद प्रिय के श्रनुकूल न सिद्ध होने पर भी उसके छल करने पर भी सतत उसी की श्रीर खिंचती रहती है। " 'श्रद्धा' मनु की हिंसावृत्ति से खुव्ध हो जाती है

''कितना दुःख जिसे मैं चाहूँ, वह कुछ और बना हो । मेरा मानस चित्र खीँचना, सुन्दर सा सपना हो ।"

फिर भी जब मनु उसकी श्रॉखों के सामने आजाता है, तो वह श्रम्तरतम की प्यास को श्रपने ही विषाद के 'पानी' से बुक्ताने को नहीं उहरती; उसमें श्रपने को खो देती है। कुछ च्या पूर्व ही मन के पर्दे पर दौड़ पड़ने वाले ये विचार न जाने कहाँ लोप हो जाते हैं

> "स्खलन चेतना के कौशल का, भूल जिसे कहते हैं। एक विद्र, जिसमें विषाद के, नद उमड़े रहते हैं। धाह, घही अपराध, जगत की दुर्बलता की माया। धरणी की वर्जित मादकता, संचित तम की छाया।"

नारी के त्याग का आत्म-समर्पण का कामायिनी की 'श्रद्धा' उज्ज्वल प्रतीक है। मनु (पुरुप) उससे रूठकर अपने मन को इड़ा में उलकाना चाहता है, फिर भी श्रद्धा उसकी 'सेवा' श्रीर उसके 'दर्शन' को व्यम हो जाती है श्रीर श्रन्त में उसे जीवन के चरम लद्ध्य की श्रीर ले जाकर ही संतुष्ट होती है। श्रपने 'प्रिय' की कल्याण-साधना में नारी अपने वैभव और 'सुहाग'-सुख तक की खुशी-खुशी बिल चढ़ा देती है। मनु केवल अपना हो चित्र श्रद्धा की 'पुतली'

अध्य को ठुकरा कर भी मन की, माया उल्लम्हा लेती।
 प्रयाय - शिला अत्यावर्तन में, उसको लौटा देती।

में देखना चाहता था। उसे श्रद्धा की प्रेम-भावना का उसी के पुत्र में विकीर्ण होना भी सहा नहीं हुआ। उसने गर्भस्थ शिशु के प्रति श्रद्धा के उद्जीर्ण भावों को सुनकर ही उसका त्याग कर दिया। अतएव श्रद्धा ने भी जब दुबारा भनु से भेंट की, तो अपने 'कुमार' का ही पहिले उसने त्याग किया। मनु को यह बात श्रद्धरी भी पर वह तो सब कुछ खोकर भी, मनु को पाना चाहती थी। विना एक उसास, एक श्रांसू के वह मनु के साथ जीवन के विस्तृत पथ पर चल पहती है। तभी तो श्रद्धा कहती है

''में दुख को सुख कर बेती हूँ।"

<sup>('</sup>श्रनुराग सरी हूँ मधुर घोल।''

'श्रद्धा' में भारतीय नारी के उत्सर्गमय प्रेम का अत्यन्त मोहक रूप मलक रहा है।

पुरुष के प्रेम का प्रतीक 'कामायिनी' का मनु सममा जा सकता है पर उसके राग में निर्मलता नहीं है, ऊषा सी पिनत्र लालिमा नहीं है; वह सीमित है अपनी ही मनोवृत्तियों के उलम्मन मरे काँटों से । पुरुप-सौन्दर्थ पर रीम्मता है, गुणों की ओर आक्षित होता है, पर अपने अस्तित्व को प्रतिदान पाकर ही मिटाना चाहता है; 'नारी' प्रेम करने के बाद तर्क-वितर्क ही नहीं अपने अस्तित्व को ही विस्मृत कर देती है । पुरुष अपनी प्रेमिका की आंखों में अपना ही चित्र, मन में अपना ही ध्यान और हृदय में अपना ही स्पन्दन चाहता है। तभी वह अपने मीनसम्मकुर में उसे प्रतिविभिन्नत रख सकता है। अधार का 'पुरुष' अपने प्रिय के प्रेम को इतना अधिक सीमित कर देना चाहता है कि उसकी छाया का उसके 'पुन' की ओर मुकना भी उसमें 'द्विविधा' का विष घोल देता है।

क्ष्मिकाली श्राँखों की (?) तारा में, मैं देखूं श्रपना चित्र धन्य। भेरा (?) मानस का मुकुर रहे, प्रतिविभ्यित तुमसे ही श्रमन्य।" "देवल मेरी ही चिन्ता का, तब चित्त बहन कर रहे भार।"

'श्रद्धा' जब श्रपने भावी पुत्र के कल-विनोद की कल्पना कर उमेंग उठती है

'मेरी आँखों का सब पानी, तब बन जायेगा असूत रिनम्घ। उन निर्विकार नयनों में जब, देखूंगी अपना चित्र सुन्ध।" तब 'मनु' की ईर्ष्या अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाती है। वह कहता है

''यह जलन नहीं सह सकता मैं,
चाहिये मुक्ते मेरा भमत्व;
इस पञ्चभूत की रचना मैं,
मैं रमण करूँगा वन एक सत्व।
यह हैत, अरे यह दिविधा तो,
है प्रेम बाँटने का प्रकार।
भिद्यक मैं ना, यह कभी नहीं,
मै लौटा लूँगा निज विचार।''

'प्रसाद' ने पुरुष की ईंग्या का जो स्वरूप उक्त पिक्तयों में खींचा है उसे 'सामान्य' कहने को जी नहीं चाहता। पुरुप का प्रेम का वितरीकरण सहा नहीं, माना। पर प्रेम के जिस स्वरूप की श्रद्धा बाँटना चाहती थी, वह तो मन की श्रासिक का न था, वह श्रपनी श्रांखों की पुतली में मन के पुत्र का चित्र जिसे मन की छाया ही कहा जा सकता है 'उतारना चाहती थी। श्रद्धा की श्रांखें यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जमती जिसमें 'स्खलित' यौवन-भावना के मधु 'खुन्दों' का प्रमाद होता, तो 'मन' की ईंग्या यदि सामात् श्रांन बनकर भी श्रद्धा को भस्म कर डालती, तो हमें उसमें लेशमात्र भी श्रस्तामाविकता न दीख पदती; उसमें हम पुरुष की एकान्त भावना के श्रांतरेक का श्राधात कारिणी-मृत देख सकते थे। पर श्रद्धा के "वात्सल्य" के प्रति मन की ईंग्या का पतित प्रदर्शन श्रप्रासादिक प्रतीत होता है। "प्रेम गली श्रिति सॉकरी तामें दो न समाय" है उसी दशा में ईंग्या का कारण वन सकती है, जब उसमें समान माव के 'दो' प्रविष्ट होना चाहते हों। इतना ही नहीं, 'प्रसाद' का पुरुष तो श्रपनी प्रेयसी

का ध्यान 'पशु' की ओर खिचते देखकर भी ईर्ष्या से सुलगने लगता है।

किन ने पुरुष को प्रेम में अनुदार, ईब्बीलु, श्रसंयत श्रीर स्वार्थान्ध चित्रित किया है। उसमें नारी के अनुराग के समान निर्मलता, त्याग, व्यापकता श्रीर कर्तव्य-सजगता नहीं देखी। तभी उन्होंने पुरुष से उसकी 'चेतना' का 'नारी' के चरणों में समर्पण कराया है

> ''त्राज ले लो 'चेतना' का यह समप्ण दान। विश्वरानी! सुन्दरी नारी! जगत की मान।''

प्रसाद ने व्यक्ति प्रेम् में उत्सर्ग-त्थाग की भहत्ता मानते हुए भी शारीरी सम्बन्ध की तनिक भी उपेद्धा नहीं की है एन्द्रिकता को स्वाम्माविक मानकर ही वे चले हैं।

''श्रीर एक फिर ज्याकुल चुम्बन, रक्त खीलता जिससे शीतल प्राण ध्रधक उठता है, तृषा तृष्ति के मिस से।''

कामायिनी े

जब 'योवन के माघवी-कुंज' में कोकिल बोल उठती है, ग्रापने श्राप हृदय शिथिल हो जाता है श्रीर तब 'लाज के बन्धन' अजाने ही खुल जाते हैं 'विछलन' परी चॉदनी रात अपने 'कम्पित ग्राधर' से बहकाने की बात ही तो कहती है। योवन में ऑखों की 'प्यास' श्रीर श्रतृप्तिजन्य तहपन के प्रति किव निकुर नहीं हुए। उन्होंने 'श्रॉख' श्रीर 'मन' दोनों के खेलों में उल्लास श्रनुमव किया है। श्राधुनिक मनोवेगानिक फ्राइड कहता है कि मनोविकारों का दमन श्रस्वास्थ्यकर है। मानस श्रीर शरीरी सन्तुलन के लिए उनका एकबारगी विस्कोट हो जाना श्रावश्यक है। व्यक्ति-प्रेम में 'प्रसाद' का भी प्राय: यही विश्वास बोलता है पर वे प्रेम का श्रादि श्रीर श्रन्त एन्द्रिकता नहीं मानते। उनका प्रेम 'श्रक्षन रेखा' के 'काले पानी' की सज़ा काट कर निष्याप वन जाता है श्रीर तब उसे जो दिखाई देने पर भी नही दीख पहता, घड़कनों में काँपकर भी जो दूर समम्म पड़ता है; खोजने के लिये 'श्रह प्या' में टकराने को दीड़ जाता है। वह 'यहीं'नही ठहरना चाहता:

"यह क्या श्रद्धे ! बस तू ले चल, उन चरणों तक दे निज सम्बल । सब पाप-पुर्य जिसमें जल-जल पावन बन जाते हैं निर्मल; सिटते श्रसत्य से ज्ञान लेश, समरस श्रद्धंड श्रानेन्द्र वेरा ।"

कामायिनी

प्रगतिवादियों के साम्प्रदायिक मत से 'प्रसाद' का यहीं, विरोध टक्कर खाता है। वे मौतिकता को ही सब कुछ मानते हैं, ये 'मौतिकता' का मान करते हुए मो उससे परे के 'रहस्य' को सब कुछ मानते हैं। यही उनकी 'समरसता' है।

## व्यधि प्रेम

'प्रसाद' का कवि व्यक्ति प्रेम में 'वरलरियों' के बीच मधु की प्यास भरकर ही उलम्त नहीं गया है वह अपने लोक-पद्य में भी सहानुसूति-विखेरता दीख पड़ता है।

> "फिर उन निराश नयनों को, जिनके श्रॉस् सूखे हैं। उस प्रजय दरा को देखा, जो चिर विन्वत भूखें हैं।"

> > **ઝાં**લુ

'प्रगतिवादियों' के समान वे भी 'दीन दुखियों' के प्रति अपनी भावना उँदेलते हैं

"दीन दुखियों को देख आतुर श्रधीर अति, करुण के साथ उनके भी कभी रोते चलो।" भरना सुख, अधिकार श्रौर धन के केन्द्रीकरण के प्रति भी उनका स्वरीट्-घोष सुन पड़ता है

> "अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा ? यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, अपना नारा करेगा ! श्रीरों को हँसते देखो मनु, हँसो श्रीर सुख पाश्रो, अपने सुख को विस्तृत कर लो,सबको सुखी बनाश्रो ।"

> > कामायिनी

क्योंकि जो 'श्रपने में सुख को सीमित' कर लेता है वह दूसरों के लिए केवल दुख ही तो छोड़ सकता है। इसीलिए कवि का प्रश्न है "इतर प्राणियों की पीड़ा लख, श्रपना मुँह भोड़ोगे ?"

जो अपने 'धन' को अपने ही उपयोग के लिए बटोर रखते हैं उनके अस्तित्व का कवि अन्त ही चाहते हैं।

> 'ये मुद्रित कलियाँ दल में, सब सौरम बन्दी कर ले, सरस न हो भकरंद विंदु से, खुल कर तो ये मर लें।'

> > कामायिनी

किव का 'Live and let live' ( स्वयं जीवित रहो और दूसरों को भी जीने दो ) में श्रदूट विश्वास रहा है

''क्यों इतना भातङ्क ठहर जाभ्रो गर्बीले ! जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले ।"

कामाथिनी

'प्रधाद' की यही 'समरसता' है जिसे पाने के लिए उनकी श्रात्मा विह्वल होती रही हैं।

# नरेतर प्राणियों के प्रति कोमलता की भावना

, 'प्रसाद' का हृदय कोमल मावनाओं से ही स्पन्दित होता रहा है। उसमें पशु-पित्यों के प्रति भी सहानुभूति उमही है। 'स्कन्दगुप्त', 'जम्मेजय का नाग यह', 'कामायिनी' आदि में उन्होंने पशु-हिंसा की तीव्रतम भर्त्सना की है। कामायिनी में तो अद्धा और मनु के प्रेम में 'पशु-हिंसा' ही 'सन्देह' और 'अवसाद' की स्षष्टि करती है। 'जब 'अद्धा' मनु की 'हिंसा-वृत्ति' को देखती है, तो इतनी अधिक खिल्ल हो उठती है कि वह अपने को ही कोसने लगती है, अपने हृदय के उस सम्मान पर मूँमिल। उठती है, जो 'मनु' के चरणों में आत्मन् समर्पण करने को व्याकुल हो उठी थी। उसके इन शब्दों में कितनी मार्मिक व्यथा सिसक रही है-

''कितना दुःख जिसे में चाहूँ, वह कुछ छौर बना हो। मेरा मानस चित्र खींचना सुंदर सा सपना हो।"

# अप्रकृत रूढ़ियों के प्रति अनास्था

रूढ़ियों में वॅघे रहते हुए भी 'प्रसाद' के किन ने उनकी आस्था, नहीं की। धर्माडम्बर से उन्हे विद्रोह था, उनका विश्वास था कि यदि हम किसी दीन-दुखी पर ज्ञ्ञासर भी दया दिखार्थे, तो वह घंटों प्रार्थना से अधिक फलप्रद होगी। 'भरना' में हम पढ़ते हैं

"प्रार्थना और तपस्था क्यों ?

पुजारी किसकी है यह सकति।

दरा है तृ निज पार्थों से

इसी से करता निज अपमान ।

दुखी पर कक्षा चल भर हो

प्रार्थना पहरों के बदले।

मुभे विश्वास है कि वह संस्थ

करेगा आकर तव सम्मान।"

एक स्थल पर श्रापके वर्ण-व्यवस्था के विचारों की भी प्रतिध्वनि ैसुन पड़ती है

"वर्णमेद सामाजिक जीवन का कियात्मक विभाग है। यह जनता के कल्यास के लिए वना, परंतु द्वेष की सृष्टि में, दम्म का मिध्या गर्व उत्पन्न करने में, यह श्रिष्ठिक सहायक हुन्ना है। जिस कल्यास बुद्धि से इसका श्रारम्म हुन्ना वह न रहा; गुस-कर्मानुसार वसों की स्थिति नष्ट होकर, श्रिमजात्य के श्रीममान में परिशात हों गई।"

'असाद' को इसीलए बौद्धदर्शन से अभिरुचि थी कि वह 'बुद्धिवाद' पर अ।श्रित है परन्तु वह एकदम ही 'बुद्धिवादो' नहीं हैं; उनमें 'श्रद्धा' का स्रोत मी वहता है। उनकी श्रज्ञात शिक्त पर मी श्रद्धा है। उनका प्रातिम ज्ञान (Intuition) उनमें यह विश्वास मरता है कि च्वितिज के परे ऐसी श्रमेक रहस्यमय वस्तुएँ जिनका यह जगत स्वप्न मी नहीं देख सकता। उनकी श्रात्मा 'हिमशल-वालिका' के समान उस परमात्म-सागर से मिलने को श्रपने श्राप ही ज्याकुल हो उठती है जिसे उसने केवल 'स्वधावस्था' में 'हाल-दशा' में ही देखा था "देवलोक की श्रमृत कथा की माय। छोड हरित कानन की श्रालस-छाया विश्राम माँगती श्रपना जिसका देखा था सपना।"

जहर

तालर्थ यह कि 'असाद' बुद्धिवादी होते हुए मी श्रान्तरिक सम-वेदना पर श्रविश्वास नहीं करते थे। 'कामाथिनी' में उन्होंने बुद्धि श्रीर हृदय के सामझस्य को ही साघु बतलाया है। 'अगतिवादी' श्राज केवल बुद्धि की सत्ता ही मानता है, प्रातिम ज्ञान (Intuition) उसके 'कोष' में नहीं है।

# 'प्रसाद' का नियतिवाद

'प्रसाद' को बुद्धिवादी मानते हुए भी हम उन्हें 'नियति' में श्रास्था रखते हुए पाते हैं श्रोर संभवतः बुद्धिवादी होने के कारण ही उन्होंने श्रपने जीवन संघषों का यह परिणाम निकाला है कि मनुष्य 'नियति' की डोरी पर ही भूलता है, उसकी सारी चेष्टाएँ 'श्रमिलाष' को श्रपने निकटतम अनुभव करने के सारे प्रयत्न तभी सफल होते हैं, जब 'नियति' की भौहों के बल खुलते हैं; जब 'भाग्य-रेखा' मुस्कुराती है। टेनीसन भी इसी प्रकार का नियतिवादी है। वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है कि "हम क्या हैं है हम तो भाग्य की ऊँची लहरों के कोश में इतस्ततः उछलने वाले प्राणी मात्र हैं।"

'नियति' शब्द 'शैव'-दर्शन में भी श्राया है। शैवागमों में तत्त्वों भी संख्या ३६ मानी गई है। उन्हों में एक तत्त्व 'नियति' है जो 'जीव' की स्वातंत्र्य शक्ति का तिरस्कार करनेवाला है। तभी 'प्रसाद' कहते हैं

"कौन उठा सकता है घुँघला पट भविष्य का जीवन में।" "जिस मंदिर में देख रहे हो जलता रहता है कर्पूर। कौन बता सकता है उसमें तेल न जलने पायेगा।"

प्रेस-पथिक

'कामायिनी' में 'श्रद्धा' श्रीर 'मनु' रहस्यमय पथ पर चले जा रहे हैं। मनु के मन में श्रानन्द की लहरें उठ रही हैं। सहसा फिर कोई मानों उन्हें भीतर भीतर ही सशय से भर देता हैं 'नियति'-की सदिग्ध छाया सी देखकर वे सहम उठते हैं

"निराधार हैं, किन्तु ठहरना
हम दोनों को श्रांज यहीं है।
नियति खेल देखूँ न, सुनो श्रंव
इसका श्रन्य उपाय नहीं है।"
'प्रसाद' को पग-पग पर मानों यही प्रतिध्वनि सुन पड़ती हैं
'नियति चलाती कर्म-चक्र यह"
तभी उनके हृदय से यह टीस उठती हैं
'धरणी हुख माँग रही हैं,
श्रांकाश छीनता सुख को।
श्रंपने को देकर उनकी,
। हूँ देख रहा उस सुख को।"

श्रांसू

सुख-दुख का समुचय ही 'जीवन' है। पर समार तो दुख से ही पिर्पूर्ण है। अतः जीवन में दुख का भाग ही संसार-संधर्ष से मिलता है और सुख १ इसे पाने की कौन आशा १ यह तो शून्य में ही अन्तर्हित है। शायद 'नियति' ही उसे छीन रही है। अतः जीवन के सुख-दुख दोनों की परवा न कर में अपने 'प्रिय' के रूप को ही अपलक ऑखों से देख रहा हूँ, पी रहा हूँ। फिर चाहे नियति दुख के गर्त में ढकेल दे, चाहे सुख के स्वर्ग में ले जाय। 'उसकी' 'साधना' में मैने जीवन के सुख-दुख की चिन्ता का सर्वया परित्याग कर दिया है। अपने को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है।

'काम।थिनी' में मनु श्रद्धा से बिछुङ्कर 'खोखली शून्यता में प्रति-पद श्रसफलता' की 'कुलॉच' देखकर चीख उठते हैं

"इस नियति नटी के अति भीषण, अभिनय की छाया नॉच रही।" 'श्रॉस्' में भी यही भाव किव को उद्वेलित कर रहा था ''नचती है नियति नटी सी, कन्दुक - क्रीड़ा सी करती। इस व्यथित - विश्व श्रांगन में, श्रपना श्रत्यत मन सरती।"

संसार के प्राशियों को यह नटी 'कन्दुक' के समान उछालती रहती है श्रौर उनके उत्थान पतन के साथ श्रपनी 'क्रीड़ा' करती रहती है। मनुष्य उसके श्रागे निश्चेष्ट हो जाता है, विवश हो जाता है!

कर्भ-शिक्त पर ग्रिविश्वास का आवरण डालनेवाला यह नियति॰ तत्त्व सचमुच मनुष्य को एक ग्रोर तो धोर निराशा से भर देता है और दूसरी ओर उसे ग्रद्ध सत्ता में आस्था रखने को विवश करता है।

'प्रसाद' का नियतिवाद जहाँ उन्हें बौद्धों के 'दुःखवाद' के निकट ले जाता है वहीं वह उन्हें बौद्धों के समान अनीश्वरवादी बनाने से भी रोकता है । 'प्रसाद' शुद्ध बुद्धिवादी होने के कारण किसी सम्प्रदायी मत के अन्धजाल में अपने को नहीं उलका सके। मध्यकालीन सन्तों की भाँति उन्होंने 'शैवों' के नियतिवाद की 'साची' ही भरी है। अपनी अनुभूति के बल पर ही उन्होंने उसके चरणों में सर मुका दिया है।

'असाद' स्वय से पीड़ित थे। शरीर धीरे-धीरे घुला जा रहा था।
भित्रों ने श्राप्रह किया 'श्रमी रोग बढ़ा नहीं है; किसी ठरेडे स्थान
पर जाकर रहिए, काशी छोड़ दीजिए।' उन्होंने कहा ''मै कहीं नहीं जाऊँगा। मै जानता हूँ, जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा।''

'प्रसाद' श्रन्त समय तक काशी ही में रहे। यह उनका नियति विश्वास था, जो जीवितावस्था तक उनकी प्रत्येक श्वास में बोलता था।

अधि श्रमन्त रमणीय ! कौन तुम ? यह मैं कैसे कह सकता।
कैसे हो ? क्या हो ? इसका तो भार विचार न सह सकता।
हे विराट ! हे विश्व देव ! तुम कुछ हो ऐसा होता भान"मट गॅमीर धीर स्वर संयुत, यही कर रहा सागर गान।"
कामायिनी

समस्त साहित्य में उनके जीवन की सची अनुमूति ही तो 'वाद'

'प्रसाद' के काव्य ग्रन्थ

'प्रसाद' में श्राधुनिक कविता का क्रम-विकास मिलता है। उनमें रीतिकालीन ब्रजमाधा की माव-छटा, खड़ी बोली का श्रटपट इति-वृत्तात्मक प्रारम्भिक स्वर श्रीर फिर उसका परिष्कृत भाव-सौन्दर्थ का उदय श्रीर उसकी चरम सीमा के दर्शन होते हैं; मुक्तक के भावों का दर्द सा उठना श्रीर श्राँस सा ढलक जाना तथा महाकाव्य में भावों का उतार-चढाव जीवन की जिटलता के बीच से मार्ग खोजता हुश्रा स्थायी प्रभाव जमाता दीखता है। चिन्तन श्रीर भावावेश का समन्वय कला के विभिन्न रूपों के साथ सम्पन्न हुश्रा है।

'रूप' श्रीर 'श्ररूप' बाह्य श्रीर श्रन्तर्जगत् की श्रनुभूतियाँ लाचि-णिकता श्रीर प्रतीक के श्रावरण में व्यक्त हुई हैं। श्ररूप श्रीर श्रचे-

ा प्रतीतात्मक ग्राभिन्यक्ति (१) 'जीवन निशीय के ग्राधकार' (कामाथिनी) में 'ग्रान्धकार' अत्यन्त निराशा का प्रतीक है।

- (२) 'यौवन मधुवन की कालिदी' (कामायिनी) में कालिदी कामना का प्रतीक है।
- (३) "मंमा सकोर गर्जन है; बिजली है, नीरदमाला" (आँस्) में मंमा भकोर गर्जन, हृदय को व्यथित करने वाली तीव्र मावनाधो, विजली, हृदय में रह रह उठने वाला दुई और नीरद्माला उदासी के अवीक हैं।
- ( श) मुरली मुखरित होती थी' ( आँसू ) में 'मुरली' अमरों की गुंजार का प्रतीक हैं।
- (१) 'प्तमद था, माड खड़े थे, सूखे से, फुलवारी में।
  किसलय'दल कुसुम विछाकर, श्राये तुम इस क्यारी में। श्राँसू
  में पतमाड़ शुक्कता, 'किसलय दल कुसुम' सरसता श्रौर क्यारी
  हदय के प्रतीक हैं'।
- (६) "ब्राँसू से धुला निखरता, यह रंग अनोखा कैसा १" ( ब्राँसू ) में रंग 'प्रेम' का प्रतीक है।

तन पदार्थों में भी कवि ने 'चेतना' का आरोप किया है। उन्होंने अपने में और अपने से बाहर सभी में अपनी परछाईं देखी है। वे सब में समा जाने को व्याकुल रहे हैं। 'विभिन्नता' में एकता का श्रनुभव करना उनकी साधना रही है। परन्तु इम यह नहीं कहते कि कवि ने अपने को तटस्य रखकर कभी कुछ नहीं कहा। वे केवल 'भाव ही भाव' नहीं रहे। चिन्तन, और मनन के उद्गार भी उन्होंने प्रकट किए हैं। 'श्रॉस्' में 'कला' का जो रूप दिखलाई देता है, उसमें पर्याप्त बौद्धिक तत्व है जिसकी चर्चा श्रागे की गई है। बौद्धिक तत्व प्रधान होकर उनमें नहीं श्राता, इसी से उसकी स्थिति किसी रचना को 'दर्शन' नहीं बना देती। 'प्रसाद' का बौद्धिक तत्व काव्य की कला को संवारने में ही यलशील होता है उसकी आत्मा नहीं बन जाता। प्रसङ्ग वश कहा जा सकता है कि आज का 'प्रगतिवादी' कवि इसी तत्व पर पनप रहा है। उसने विज्ञान की विश्लेषणात्मकता को इतना श्रधिक श्रपना लिया है कि वही 'काव्य की श्रात्मा' बन गई । 'प्रसाद' में चूंकि बुद्धितत्व की अवहेलना नहीं की गई है, इसलिए उनकी रचना स्रों में अर्थ की अस्प-घटता ऋघिक नहीं पाई जाती । अस्पष्टता वहीं कष्टपद हो गई है जहाँ 'बहुत दूर की कौड़ी' लाने की चेष्टा की गई है। जैसे 'लहर' में एक स्थल पर दुख पहुँचाने वाले व्यक्ति भी सहदय बन गए ,( ग्रश्रुपूर्ण

(७) ''नाविक! इस सूने तटपर किन लहरों में खेला था।'' (आँसू) में 'नाविक' मन और 'लहरों' भावनाओं के प्रतीक हैं। भानवीकरण ''अम्बर पनधट में हुबो रही,

तारा घट अथा नागरी" ( लहर )

में 'जवा' को 'नागरी' का रूप दिया गया है जो अत्यन्त सजीव है। भरना में भी 'जवा' को अवगुयठनवती रश्री का रूप दिया गया है 'धूँघट खोल जवा ने भाँका और फिर अरुग अपाड़ों से देखा कुछ हँस पड़ी ध्वनि से अर्थ व्यक्षना ''भड़ा, भकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला (आँसू) में भावनाओं का त्रुपान शब्दध्विन से शि क़ोर मारता सुन पड़ता हैं''। ''Words Echoing the sense'' इसी को कहते हैं।

हो गए) के लिए। "काँटों ने भी पहना मोती" कहा गया है। 'प्रवाद' अपनी रचनाओं को 'निरलक्ष्टता' रखने के पच्चपाती नहां रहे अभिव्यक्ति को सँवारने में वे सदैव सचेष्ट रहे। उनके 'गीतों' की अभिव्यक्षता अधिक मंध्र है। उनमें प्रवाह शरत्-कालीन सरिता के समान कलकल ध्वनि से 'बीती वार्त कहता हुआं' सा बहता है। नाटकों में कई सुन्दर गीतों की रचना हुई है, जो स्वतन्त्र भी गाए जा सकते हैं। उनमें जीवन का दार्शनिक तथ्य भी अन्तर्हित मिलता है। प्रेम और यौवन की मादकता से उनकी रचनाएँ सिहर ही रही हैं। सच पूछा जाय तो वे यौवन और प्रेम के प्रमुख कि हैं।

भाषा के सम्बन्ध में 'नियमों' के पालन में उन्होंने श्रायह नहीं प्रदर्शित किया, वे लिझ श्रीर वचन के प्रयोगों में विशेष सतर्फ नहीं रहे । 'श्राँस्', 'लहर' श्रीर 'कामायिनों' में भी उन्होंने 'नारी' को लिझातीत बना दिया है वह पुरुष बनकर उनके धामने हँ सती है; 'श्रलकों' में श्रपना मुँह छिपाती है श्रीर घूँघट डाल कर श्रश्चल में दीप छिपाकर 'श्रमिसार' भी करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यापित की 'राधा' के समान (श्रनुखन माघव माघव रट-रट, राधा मेलि 'मधाई') वह भी दिन रात 'माघव-माघव' रट कर स्वयं 'माघव' बन जाती है। जो हो, यह प्रवृत्ति उन्होंने उदू भारसी काव्य-धाहित्य से श्रहण की है। रत्री रूप का श्राकर्षण 'स्त्री' वोषक सम्बोधन से ही बढ़ता है। पर यह प्रवृत्ति 'प्रसाद' तक ही 'सीमित' नहीं रही; छाया-वादी कवियों में फैली श्रीर यहाँ तक फैली कि उनके 'माधव' भी 'राघा' बनकर श्रपने केशों को सवारने-सिंगारने लगे।

'वचनों' में भी 'प्रसाद' ने कविन्स्वच्छन्दता प्रदर्शित की है इसका निर्देश उनके प्रन्यों के सिंहावलोकन के समय यथाप्रसङ्ग कर दिया गया है। उनके एक ही पद्य में एक ही व्यक्ति के सम्बोधन के दो-रूप भी मिल जाते हैं 'तू' श्रीर 'तुम' दोनों।

''किसी तरह से भूला भटका आ पहुँचा हूँ तेरे द्वार। दरो न इतना, धूल धूमरित होगा नहीं तु+हारा द्वार॥'' इस प्रकार का भाषा-शैथिलय चितनीय है ?

इतना सब कुछ होने पर भी उनकी भाषा में कोमलता है; मधुमयी मोहकता है।

प्रारम्भिक रचनाओं में माषा मे सजावट के होते हुए भी 'प्रवाह' की कमी पाई जाती है जो 'आँस्' ही में दूर हो सकी है। 'कामायिनी' में किव अपनो प्रतिमा का सम्पूर्ण प्रकाश दिखाकर स्वयं 'खुक्त' गये हैं 'अतर्शन' हो गए हैं।

कवि की संग्रह रूप प्रकाशित रचनात्रों का क्रम इस प्रकार है

(१) चित्राधार (२) कानन-कुसुम (३) करुणालय (४) महाराणा का महत्व (५) प्रेम-पथिक (६) भरना (७) श्राँस् (८) लहर श्रौर (६) कामाथिनी।

अ। के पृष्ठों में चित्राधार, कानन-कुमुम, करुणालय, प्रेम-पथिक, करना, ऑसू, लहर ख्रौर कामायिनी पर विवेचनात्मक दृष्टि डाली गई है।

### चित्राधार

'प्रसाद'ने जिस समय किवता लिखना प्रारम्म किया था, ब्रजमाधा ही काव्य के लिए उपयुक्त माषा समक्ती जाती थी। अतः वीस वर्ष की अवस्था तक किव ब्रजमाषा में ही अपने उद्गारों को ढालते रहे पर जब स्व० आचार्य पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने खड़ी चोली को काव्य का वाहन बनाने का सिक्रय आन्दोलन उटाया तो 'प्रसाद' भी समय की गति के साथ इतनी शीधता से बढ़े कि उन्होंने खड़ी बोली में नवीन रचनाएँ तो लिखीं ही, 'प्रेम-पिथक' को भी जो संवत् १६६२ में ब्रजमाषा में लिखा जा चुका था, संवत् १६७० में खड़ी बोली में उतार लिया। समय उन्हें पीछे न छोड़ दे इसकी चिन्ता उन्हें खूब थी।

हाँ तो, 'चित्राधार' में उनकी बीस वर्ष की अवस्था तक की प्रायः सभी कृतियाँ संग्रहीत हैं। 'सभी कृतियाँ' में गद्य-पद्य दोनों सम्मिलित हैं। पहिले खरड में उर्वशी, बभ्रुवाहन, अयोध्या का उद्धार, वन-मिलन और प्रेम-राज्य शीर्षक कृतियाँ हैं। इस खरड की अन्तिम

तीन रचनाएँ विशुद्ध पद्यमय हैं और प्रथम दोनों गद्य-पद्य का स्क्षर हैं; जिनमें कथोपकथन और गाने की योजना होने से नाट्यछटा का आमास मिलता है। दोनों की माषा अलंकृत पर माधुर्य पूर्ण हैं। इससे प्रकट होता है, माषा को संवारने की रुचि 'प्रधाद' में प्रारम्भ ही से रही है। 'उर्वशी' में एक वाक्य है "मनोहर गुफा, पहाड़ो में प्रेमी की तरह हृदय खोले बैठी है", इसमें 'जड' का मानवी-करण कितना चित्रदर्शी है! यत्र-तत्र माषा में व्याकरण की दृष्टि से 'सफाई' नहीं पाई जाती अपर पूरी रचना का समन्वित प्रभाव माधुर्य की ही सृष्टि करता है।

'चित्राधार' का दूसरा खरड 'नाट्य' का है।

इसमें दो नाटक संग्रहीत हैं। प्राथिश्चत्त श्रीर सजन। रचनाकाल की दिए से 'सजन' 'प्राथिश्चत्त' के पूर्व की कृति है। दोनों 'एकाक्की नाटक' कहे जा सकते हैं। 'सज्जन' का रचना-तत्र (टेकिनक) संस्कृत नाटकों पर श्राधारित है। 'नान्दी' पंक्तियों के साथ 'स्त्रधार' का प्रवेश होता है, श्रीर 'नटी' के सम्माषण के पश्चात् प्रथम दश्य श्रांखों के सामने खुलता है। नायक की मनोभावनाश्रों को गुदगुदाने के लिए 'विदूषक' भी मुँह बनाता है। पद्यों को भरमार है श्रीर भरत वाक्य का श्रर्थ व्यञ्जित करनेवाली पंक्तियों सहित उपसहार भी। पर 'प्रायश्चित्त' में यह सब कुछ नहीं है। उसमें देशमिक्त-भावना की सामयिक लहर भी है।

तीसरा खरड 'कया और प्रबन्ध' का है। इसमें दो कथाएँ और तीन निवन्ध हैं। ब्रह्मि और पञ्चायत शीर्षक कथाएँ पौराणिक हैं और प्रकृति सौन्दर्य तथा सरोज शीर्षक निवन्ध भावना प्रधान हैं जो काव्ध- भयी शैली में लिखे गए हैं। पर तीसरा निवन्ध 'मिक्त' पर है जो भावनात्मक और विचारात्मक दोनों है। इसमें लेखक ने 'श्रद्धा' श्रीर 'मिक्त' तथा प्रेम का मनोवैशानिक अन्तर स्पष्ट नहीं किया। यह काम स्व० पं० रामचन्द्र शुक्ल ने वाद में किया।

\*''श्रकस्मात् एक मनुष्य उसी द्वार से बाहर हुआ श्रीर एक श्रपरि-चित मनुष्य को देखकर पूछा।'' चौया खरड 'पराग' है जिसमें मुक्तक कविताओं के मधुर कथ भर रहे हैं पर वे प्राय: प्रकृति के उद्यान ही से सिच्चित किए गए हैं। 'पराग' में यद्यि 'प्रकृति' आलम्बन के रूप मे दिखलाई देती है पर किव की आँखें और उनका मन उसी पर जाकर रम नहीं रहे। उसमें उन्होंने 'अन्योक्तियां' भी कही हैं और कहीं नर-सृष्टि का आरोप कर केलि-कलाप के चित्र भी खींचे हैं।

'विनय' श्रीर 'विभो' में

"हंसार को सदय पालत, जौन स्वामी। वा शक्तिमान परभेरवर को नमामी॥" श्रीर "है श्रास चित्त मह होय निवास तेरो। होबै निवास मह देव! प्रकाश तेरो॥"

के समान इतिच्लात्मक विचार प्रदर्शित हैं। 'बिदाई' में सरस उक्तियाँ भी हैं

"भिय जबहीं तुम जाहुगे, कञ्जूक यहाँ ते दूरि, श्रांबिन में भिर जायगी, तब चरनन की धूरि। तुम श्रापनी ही मूर्ति को, मिलन करहुगे फेरि। इन धुतरिन पे श्रापने चरनन के रज गेरि॥ निहुर, हृदय तुम ले चले, इत श्रांस् के धार। तेरे पथ को सींचिहै, रखिहै ताहि सँवार॥

जाहु, हमारे म्राह ये, रच्छक तुम्हरे पास। जो, ले ऐहैं खींचि पुनि, तुसको हमरे पास।"

'चन्द्रोदय' में उत्प्रेचा श्रौर सन्देह श्रलङ्कारों की चकाचौंघ है। युद्ध-प्रकृति-वर्णन बहुत कम स्थलों पर मिलता है।

श्रन्तिम भाग 'मकरन्द-बिन्दु'; भिक्त रस की फ़ुहार बरसा रहा है। इसमें किबत्त श्रीर पद तथा कहीं कहीं सबैया का प्रयोग है।

'ऐसो ब्रह्म लेइ का करिहें १' में 'सूर' और 'नन्ददास' की गोपियों की संगुण भावना भवरगीत-पद्धति पर प्रकट की गई है। तातो-तातो कड़ि रूखे मन को हरित करें।, ऐ रे मेरे श्राँसू! तें विश्व तें सरस है।

की अनुभूति 'प्रसाद' को यौवन के प्रथम प्रहर में कसक उठी थो, जो आजीवन उनमें दर्द श्रीर सिहरन भरती रही।

चित्राधार में किव का 'किशोर' जीवन की प्रत्येक दिशा में क्लॉक रहा है और मावी प्रौद्ध स्त्राभिव्यक्तियों का आश्वासन दे रहा है।

#### कानन कुसुम .

किव की संवत् १६६६ के पूर्व की रचनाओं का सप्रह 'कानन-कुसुम' के नाम से पहिली बार प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण संवत् १६७५ स्त्रीर तीसरा सवत् १६८६ मे छुपा। हर संस्करण के समय समह में परिवर्तन ऋौर परिवर्धन होता रहा। हम।रे सामने उसका तृतीय सस्करण है। अपनी इन रचनाओं के सम्बन्ध में कवि ने कहा है "इसमें रंगीन श्रौर सादे, सुगन्धवाले श्रौर निर्गन्ध, मकरन्द से भरे हुए, पराग में लिपटे हुए, सभी तरह के कुसुम हैं। श्रसंयत भाव से एकत्र किए गए हैं।" किव की इन पिक्तयों मे विनय सत्य के साथ बोल रहा है। चूंकि इस संस्करण की रचनाएँ कवि द्वारा संशो-धित, संवर्द्धित श्रौर परिवर्तित रूप में प्रकाशित हैं। अतः जो कवि की प्रतिमा के क्रम-विकास का ऋध्ययन करना चाहेंगे, उन्हें भ्रान्ति हीं होगी। इस संधह में वे कवि को १६८६ की विकास दशा मे पार्देगे। संग्रह में बाह्यवृत्ति-निरूपक रचनात्रों का ही श्राधिक्य होने पर भी कवि के हृदय का रुदन और उसकी रुक्तान का आभास भिल ही जाता है। 'प्रथम प्रभात' में कवि श्रचानक किसी सौरम भारवाही मलयानिल के कर स्पर्श की गुदगुदी से जाग उठता है। इस 'स्पर्श' ने किव के जीवन में 'प्रथम प्रभात' का उदय कर उनमें आजीवन रस की प्यास मर्दी ! प्रतीत होता है, उनके 'प्रिय-मिलन' की घड़ियों की संख्या बहुत यो ही रही है। तभी उनकी मर्म-कया फूट पड़ी है।

"प्रियतम! वे सब भाव तुम्हारे क्या हुए ! प्रेम-कंज-किञ्जल्क शुष्क कैसे हुए! हम ! तुम ! इतना ग्रन्तर क्यो कैसे हुआ ! हा-हा प्रास-ग्रधार शत्रु कैसे हुआ <sup>977</sup>

्रंभतीत होता है कि लोक-प्रमाद से 'भिय' मिलन-कुझ की छाथा नहीं छू रहा है। निम्न पंक्तियाँ इसी को व्यक्त करती हैं

रूखे ही तुम रहो, बूंद रस के करे!

हम-तुम जब एक है, लोग बकते फिरे !"

'ऑस्' में भी यही उलाइना है

"किञ्जलक जाल है बिखरे,

उड़ता पराग है रूखा।

है स्नेह सरोज हमारा,

विकसा मानस में सूखा।"

प्रकृति का वर्णन यत्र-तत्र प्रकृति को आलम्बन मानकर किया गया है। 'ग्रीक्म का मध्याह्न' में ग्रीक्म की भीषणता चित्र-लिखित ही प्रतीत होती है। 'गङ्गासागर' में किव उस 'सागर' के मिलन की कामना व्यक्त करता है, जो अगांच है, अदृष्ट है और है सृष्टि का आदि स्रोत। 'ऑस्' के पश्चात् प्रकाशित 'लहर' में भी ''हे सागर सगम अरुण नील'' को लद्य कर यही मावना रहस्यमयी अनुमूति के साथ मुखर हो उठी है। 'हिमशैलवालिका' का सागर की ओर अनजान आकर्षण से खिचकर बहना और सागर का अपनी नियत अविध को तज़ लहरों के हासों से उसका स्वागत करना, दोनों के आदि ऐक्य का स्रोतक है।

इस प्रकार किन 'अपनी' भावनाओं में समय-समय पर एक ही रस मर उन्हें विभिन्न रूपों में उड़ेला करते हैं। इससे उनकी अन्तर्घारा के दिशैक्य का स्पष्ट बोघ हो जाता है।

'कानन-कुसुम' की रचनाश्रों की विविधता 'महाकवि तुलसीदास' 'धर्मनीति', 'चित्रकूट', 'भरत', 'शिल्प', 'सीन्दर्य' 'श्रीकृष्ण जयंती'त्रादि तक विखरी हुई है।

'कानन' के 'कुसुम' निर्गन्ध नहीं हैं पर वे सौरम के भार को वहन भी नहीं कर रहे हैं।

#### करुणालय

यह प्रधाद का प्रथम और अनितम भाव-नाट्य है। यद्यपि उसे 'इन्दुकला' में प्रकाशित स्चना में "गीति-नाट्य पर लिखा गया हर्थ काव्य" कहा गया है पर हम इसे गीति-नाट्य इसलिए नहीं कहते कि इसमें गीतात्मकता का प्रावल्य नहीं है तुकान्त होन मात्रिक छन्द में वाक्यानुसार विराम चिह्न दिया गया है। तुकान्तविहीन छन्दों में भी गीतात्मकता आ सकती है, परन्तु इसमें कई स्थल ऐसे हैं जो केवल गति-हीन गद्य हो रह गए हैं कथा के श्रंश को जोड़नेवाले। आपके पूर्व स्वव परिडत अम्बिकादम व्यास आर स्वव पंव शीधर पाठक ने अनुकान्त रचना की थी, परन्तु उसे भावनाट्य का रूप 'प्रधाद' ने ही दिया। 'प्रमाद' के बाद परिडत उदयशकर मद्द ने भावनाट्य की सफल रचनाएँ की हैं। जिनमें मत्त्यगन्धा, विश्वामित्र और राधा उल्लेखनीय हैं। ये वास्तव में भावनाट्य हैं। इनमें भावावेग के साथ ही कथा की गति वढती है और नाट्य-छटा का हश्य भी खिच आता है।

'कर्यालय' में नौ पुरुष पात्र ख्रीर दो स्त्री पात्र हैं। पात्रों की संख्या की द्रिधिकता जो प्रसाद के नाटकों में पाई जाती है उसका सूत्र-पात इस छोटे से नाटक में ही हो जाता है।

इसका कथानक इस प्रकार है

एक समय अयोध्या के महाराज हरिश्चन्द्र स्पिंस्त के समय सर्यू में सहचरों महित नाव पर जल-विहार कर रहे थे। सहसा नाव स्तब्धं हो जाती है और नेपथ्य में गर्जन सुन पड़ता है, "मिध्यामाधी यह राजा-पार्ज्य है, इसने सुतविल देना निश्चित था किया। राजकुमार हुआ है अब बिल-योग्य जब तो फिर क्यों उसकी बिल यह करता नहीं ? उसका है यह दगड़, आह ! हतमाग्य यह जा सकता है नहीं कहीं भी नाव से" ! हरिश्चन्द्र जब अजात देव को अबिलम्ब पुत्रविल देने का आश्वासन देते हैं तब नोका चलने लगती है। वे अपने पुत्र रोहितार्व को विल चढ़ने की आजा देते हैं पर रोहितार्व उनकी आजा मझकर जझल में चला जाता है। जहाँ उसे अजीगर्व, तारिग्री और उसके तीन पुत्र

चु घार्त रोहितारव श्रजीगर्त से सी गायों के भूल्य में उसका कथित पुत्र शुनःशेफ बिल के लिए ख़रीद लाते हैं श्रौर राजा के सम्मुख उपस्थित होता है। पहले तो हरिश्चन्द्र पुत्र की श्राज्ञा-भड़्त के कारण रुष्ट होता है पर विशिष्ठ मुनि के समकाने बुक्ताने पर शुनःशेफ को बिल पर चढ़ाने की तैयारी की जाती है। बद्ध शुनःशेफ का श्रन्त करने को बिषक का श्रस्त्र भी नहीं उठता उसका जी रह रहकर बैठने लगता है। इसी समय श्रजीगर्त पहुंच जाता है श्रीर कहता है कि "यदि धी गाएँ श्रीर दो तो मैं कर दूँगा काम श्रापका शीघ ही"। शुनःशेफ श्राकाश की श्रोर देखकर परमात्मा से प्रार्थन। करता है।

"हाय! तुम्हारी करुण। को भी क्या हुआ, जो न दिखाती स्नेह पिता का पुत्र से।" उसी समय आकाश गरज उठता है। विश्वाभित्र अपने सौ पुत्रों सहित वहाँ प्रकट हो जाते हैं ख्रौर नरबिल की भर्सना कर शुनःशेक को बचा लेते हैं। वही उन्हें शात होता है कि शुनःशेक उन्हीं का पुत्र है जिसे उसकी दासी माँ ने लोकविरुद्ध आचरण के कारण अजीगर्त के आश्रम में प्रक्ष कर छोड़ दिया था।

करुणालय में घर्म के नाम पर होने वाले पाशविक अत्याचारों की कड़ आलोचना मिलती है। 'प्रसाद' पर बौद्धधर्म की ( श्रिहिंसाबाद की ) कितनी गहरी छाप थी, उनकी इस प्रारम्भिक कृति में मिल जाती है। वे कहते हैं "अपनी आवश्यकता का अनुचर बन गया, रे मनुष्य! तू कितने नीचे गिर गया, आज प्रलोभन-भय तुक्तसे करवा रहे कैसे आधुर कर्मा श्रारे तू सुद्र है और धर्म की छाप लगा कर मूढ़ तू! फँसा आसुरी माया में, हिंसा जगी"। जगत् गतिशील है अगति को यहाँ कोई स्थान नहीं हसीलिए वे कहते हैं

''चलो पवन की तरह, रकावट है कहाँ, बैठोगे, तो कहीं एक पण भी नहीं स्यान मिलेगा तुम्हें, कुटिल संसार में। इच्छित फल की चाह दिलाती बल तुग्हें, सारे श्रम उसको फूनों के हार से लगते हैं, जो पाता ईप्वित वस्तु को। इस तरह हमें 'कर्क्णालय' में मानवता का स्वर, क्तमा, दया और परोपकार स्त्रादि बहुत स्पष्टता से सुन पड़ता है। आगे चलकर 'ब्रॉस्' में भी किव की कर्क्णा वश्चित, मूखे श्रीर निराश नयनों के प्रति जायत हुई है

> "फिर उन निरास नयनों की, जिनके श्रासू सूखें हैं इस प्रलय दशा को देखा जो चिर वंचित सूखें हैं।"

### प्रेम-पथिक

यह कक्सालय के समान श्रतुकान्त रचना है पर भाव नाट्य नही है कथा-काव्य है। 'प्रसाद' ने पहिले इसे ब्रज भाषा में १६६२ में लिखा या । श्राठ साल बाद श्रापने इसे खड़ी बोली में परिवर्तित श्रीर परिवर्द्धित कर पुनः प्रकाशित किया। काव्य की कथा इस प्रकार है। श्रानन्द नगर में दो पड़ोधी मित्र रहते थे। एक की कन्या से दूधरे भित्र के पुत्र का परम स्नेह है। वे दोनों नित्य परस्पर नदी-कूल कुसुम-कुल में खेला करते, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता या मानों दो भूल एक ही डाल में खिले हों। बहुत काल तक दोनों इसी तरह आमोद-प्रमोद में पनपते गए। लड़के के पिता ने मरने से पूर्व उसे अपने भित्र को सौंग दिया। तब दोनों प्रेमी साथ साथ एक ही एड में रहने लगे। श्रव वे दो शरीर श्रौर एक प्राण बन गए। सहसा लड़की के पिता ने उसका किसी अन्य युवक से विवाह कर दिया। प्रेमी सुवक यह ग्राघात न सह सका; घर से निकल गया, वर्षों भटकता रहा-एक दिन वह थक कर एक कुटी में पहुंचा जहाँ एक तापसी रहती थी। रात को उसने तापसी से जब श्रपना जीवन-वृत्त कहा तो वह चौंक पड़ी क्योंकि वह वही लड़की थी जिसके साथ वह बचपन में खेला, हँसा, श्रौर श्रनुरक्त हुश्रा था। तापसी ने भी श्रपने वैवाहिक जीवन के कष्ट आदि कहे छौर अन्त में दोनों एक होकर अपने जीवन का अवस्थोदय देखने लगे।

प्रेम-पिक की यह कथा गोल्ड स्मिथ के 'हरमिट' से मिलती जुलती है। परन्तु प्रेम का जो ब्रादर्शमय उज्ज्वल रूप 'प्रसाद' ने पर्तुत किया है वह 'हरमिट' में नहीं दिखाई देता है 'प्रसाद' कहते हैं

"इस पथ का उद्देश्य नहीं है, श्रांत-भवन में टिके रहना किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके धाने राह नहीं।"

प्रेम की श्राग इस जीवन में ही नहीं बुक्त जाती वह सब कार्ल; जन्म जन्मान्तर तक सुलगती रहतो है। उसका ध्येय श्रपने श्रस्तित्व को मिटा देन में है। श्रीर

"प्रियत्तम मय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ फिर तो वही रहा मन में, नयनों में, प्रत्युत जगमर में।

कहाँ रहा तब द्वेष किसी से क्योंकि विश्व ही प्रियतम है।" इन पंक्तियों में प्रेम के व्यावहारिक लौकिक रूप को सर्वथा विस्मृत कर उसे झलौकिकता के शिखर पर झासीन कर दिया है। जगत के कण-कण में प्रिय का कम्पन अनुभव करना सचमुच उच्च साधना है कष्ट कल्पना है।

तभी वे कहते हैं

''पिथक ! प्रेम की राह श्रनोखी मूल-मूलकर चलना है। धनी छाँह है जो ऊपर तो नीचे काँटे विछे हुए । प्रेम-यज्ञ में स्वार्थ श्रौर कामना हवन करना होगा । तब तुम प्रियतम स्वर्ग-विहारी होने का फल पाश्रोगे ।

मित्रता के विषय में कवि की घारणा है कि जिसे इस सित्रता समकते हैं, वह केवल शिष्टाचार रहता है। मुंह देखने पर ही मित्र की बातों में मिठास रहती हैं। वे कहते हैं

"कहीं तुम्हारा स्वार्थ लगा है, कहीं 'लोम' है मित्र बना कहीं 'प्रतिष्ठा', कहीं 'रूप' है, मित्र-रूप में रँगा हुआ हृदय खोलकर मिलने वाले बड़े भाग्य से मिलते है।"

'प्रसाद' नियतिवादी हैं। वे भाग्य को मानव व्यापारों का संचालक मानते हैं। प्रेमपथिक में उनका यह विश्वास निग्न पितायों से उच्छ्वसित हो रहा है "लीलामय की प्रद्युत लीला किससे जानी जाती है, कौन उठा सकता है धूँधला पट मिवज्य का जीवन में। जिस मन्दिर में देख रहे हो जलता रहता है कर्पूर, कौन बता सकता है उसमें तेल न जलने पावेगा। यह भी नहीं जानता कोई वहीं महल, श्रारामय के विशव कल्पना-मन्दिर सा कब चूर चूर हो जायेगा। कृटिल काल के किस प्रभाव से फिर क्या-क्या बन जावेगा।"

नियतिवादी अदृष्ट शक्ति के प्रत्येक कार्य में समिष्ट का शिव देखेता है, उसके प्रति अदूर आस्था रखता है।

"दुःख देखकर अपना ही

मत सममो सब दुखी जगत को, मत लांच्छन दो ईश्वर को। शिव समष्टि का होता इच्छा उसकी पूरी होती है।"

.....प्रेम पथिक में वर्णनात्मक स्त्रीर उपदेशात्मक स्रंश स्रिषिक हैं। इसमें स्वमावतः काव्य की बाह्य श्रात्मकता स्रिषिक है। पथिक स्त्रीर तापनी की श्रॉखां में श्रॉस्ट्रेस्ट कवि कहता है

"नीलोत्पल्ल के बीच सजाए मोती-से आँसू के बूँद, हृदय-सुधानिधि से निकले हो सब न तुम्हें पहिचान सके। प्रेमी के सर्वस्व अश्रुजल चिर दुः ली के परम उपाय, यह भव-धरा तुम्हीं से सिज्जित होकर हरी-भरी रहती उन हृदयो को शीतल कर दो जो परितापित हैं दुः ल से।

'श्रॉस्' नामक काव्य में भी किव ने यह कामना की है, कि श्रॉस् 'वहुजन हिताय' ही बरसें, अपने दुख से दुखी रहने की अपेदा जोक-दुःख को अपना दुःख बनाकर उसमें सहानुभूति प्रदशित करना ही सची भावुकता है।

'प्रभाद' ने प्रेमगिथक को श्रलक्कारों की विविधता से बोिमल नहीं बनाया। उन्होंने यत्र तत्र कुछ उपमाएँ ऐसी श्रवश्य प्रस्तुत की हैं जिनमें श्राधुनिकता की छाया है। जब से हिन्दी साहित्य में कोसे के श्रिमिव्यञ्जनावाद की धूम मची है, किव पुराने श्रलक्कारों से सुक्त हो नथे नथे रूप-विधानों से श्रपने को व्यक्त करते हैं। श्राजकल उपमा के दो प्रकार श्रिषिक प्रचलित हैं, (एक) स्थूल वस्तु की सूद्म से, (दूसरा) सूद्म वस्तु की स्थूल से दूसरे प्रकार की उपमा के उदाहरण कम मिलते हैं। प्रेम-पिथक में पहले प्रकार की उपमा निम्न पक्तियों में मिलती हैं

''सचा मित्र कहाँ मिलता है ? दुखी हृदय की छाया-सा ।"

दूसरे प्रकार की उपमा 'हिमालय सा भी जिसका हृदय रहे' में मिलती है। श्रप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यञ्जना निम्न पंक्तियों में कितनी सुन्दर है

''चिंद जाता था वसन्त का कोकिल भी सुनकर वह बोली, सिहर उठा करता था मलयज इन स्वासों के सौरम से।"

पिक की प्रेमिका की बोली के सामने वसन्त का कोकिल लजा जाता था। श्रीर उसकी श्वासों से निकलनेवाली सुरमि के श्रामें मलयज की गन्ध निर्गन्ध बन जाती थी। किवयों ने प्रायः मादा कोयल की कृक को ही श्रपनाया है पर पद्मी-विज्ञानी कहते हैं कि जो कृक हम सुनते हैं वह मादा की नहीं नर कोकिल की होती है 'प्रसाद' को यह तथ्य श्रवगत था।

कर्य भृषि के अ।श्रम की शकुन्तला के समान 'प्रषाद' का पथिक भी श्रपने नगर को छोड़ते समय वहाँ के परिचित चुन्नों से भी विदा लेता है।

"हृद्य हुन्ना था विकसित जिन वृत्तों को वृसुमित देख नितान्त उनसे भी छ। लिङ्गन करके किया प्रशाम विदाई का।"

प्रेम-पायक सचमुच उदास श्रीर कोमल विचारों का लघु काव्य है, जिसमें 'प्रसाद' का भावी सुन्दर कवि मुस्कुरा रहा है।

#### भरना

किव की सवत् १६७१ से १६७८ तक की रचना हों। के सकलन का नाम 'करना' हैं। रचना कम से यह 'श्रॉस्' के पूर्व की सृष्टि है। श्री रामनाथ 'सुमन' को कहना है 'इसमें जीवन की विविधता तो है परन्तु एकीकरण श्रौर सामञ्जस्य नहीं।' 'पता नहीं' एकीकरण श्रौर सामञ्जास्य से उनका क्या श्राशय है १ विखरी रचना श्रों के संग्रह में 'एकी करण श्रीर सामञ्जास्य' तभी भिल सकता है जब किन जीवन की साधना विशेष की श्रोर ही उन्मुख हो श्रीर उसकी सारी भावना एँ विविध रूपों में उसी की श्रोर केन्द्रित हों। 'मरना' में एकी करण 'श्रवश्य है श्रीर वह है' किसी के प्रति श्राग्रह, विवशता श्रीर जिज्ञासा का। 'श्रपने को खो देने' की भावना का स्वर कई श्रावरणों के बीच से भी सुन पड़ता है। सौन्दर्य की प्यास किसी 'मरने' की दोह में व्याकुल है। किन को 'जलन' से बड़ी श्रासित है। वे कहते हैं

''विश्व में ऐसा शीतल खेल, हृदय में जलन रहे, क्या बात! स्नेह से जलती ज्वाला भेल, बनाली हाँ, होली की रात।''

यह जलन कामना 'श्राँसू' में भी 'कल्याणी शीतल ज्वाला' के रूप में वोल रही है। कहने का तारार्य यह कि जहाँ प्रेम की विभिन्न अवस्थाश्रों से सम्बन्ध है वहाँ किव 'करने' में भी श्रामाम्ब्रास्य दोष से युक्त हैं। वे श्रापनी इस मानसिक प्रवृत्ति को 'करना' में कलापूर्ण श्रामान्यिक हर स्थल पर नहीं दे पाए, यह बात दूसरी है। उनका स्वर माषा के श्राहम्बर से वोक्तिल नहीं हो पाया वह बहुत ही स्पष्ट है एकान्त है, जहाँ 'दो' की साँसें ही वह रही हैं। मन का उद्दाम वेग फूट पड़ा

"निम्हत था पर हम दोनों थे,

चृत्तियाँ रह न सकीं फिर दान्त।

कहा जब व्याकृत हो उनसे

"मिलेगा कब ऐसा एकान्त?"

हाथ में हाथ लिया मैंने.

हुए वे सहसा शिथिल नितान्त।

मलय ताहित किसलय कोमल,
हिल उठी उँगली, देखा; आन्त।"

श्रीर भी ''किसी पर मरना यही तो दुख है! 'उपेचा करना' मुफे भी सुख है।"

कहीं-कहीं तो इतनी श्रिधक प्रासादिकता है कि वही उसका 'दोष'

"जलन छाती की बड़ी सहता हूँ, भिलो मत मुक्तम यही कहता हूँ; बड़ी हो द्या तुम्हारी। तुम रहो शीतल हमें जलने दो, तमाशा देखो हाथ मलने दो; तुमहे है शपथ हमारी।"

जहाँ 'भरना' में साधारण कोटि की गद्यात्मक रचनात्रों का श्राम् धिक्य है, वहाँ जलद गम्भीर, रस वर्षी गीतों का कल-निनाद भी हैं। प्रथम रचना 'भरना' ही हममें कुतूहल भर देती हैं 'तब अपाङ्ग की धारा' से तन-मन भींग उठता है। इसमें हर्षोन्माद भर-भर बहता हुआ। मानो ऑखों में छा रहा हो।

श्रद्य वस्तु की स्मृति रहस्यवाद की प्रथम प्रेरणा है, जो इस रचना की कतिपय पिक्तयों में प्रतिध्वनित सी जान पड़ती है।

सन्त त्राणी में इसे 'सुरति' कहते हैं।

'श्रव्यवस्थित' में मन की चञ्चलावस्था का श्रव्छ। चित्रण हैं—
"विश्व के नीरव निर्जन में।
जब करता हूं बेकल, चंचल,
मानस को कुछ शांत,
होती है कुछ ऐसी हलचल,
हो जाता है आत,
मटकता है अम के बन में,

विश्व के कुसुमित कानन में ।"

मैथिलीशरण ने भी 'पञ्चवटी' में इसी भाव को एकान्त होने पर भी
'जन मन मौन नहीं रहता' कहकर साची भरी है।

मन के चाचल्य का वर्णन भी कितन। यथार्थ है

"जव करता हूँ कभी प्रार्थना,
कर सङ्गलित विचार,
तभी कामना के नूपुर की,
हो जाती क्रानकार।"

'बालू की वेल।' में 'प्रिय' के श्रॉख चुराकर श्रोक्तल हो जाने के निटुर व्यापार पर करुण खीक्त में कितना श्राग्रह है

"श्राँख बचाकर न किरिकरा कर दो इस जीवन का मेला। कहाँ सिलोगे ?-किसी विजन में ?-न हो भीड़ का जब रेला॥ कहते हो 'कुछ दुःख नहीं', हाँ ठीक, हँसी से पूछो तुम। प्रश्न करो देही चितवन से, किस किस-को किसने भेला ?" श्रान्तिम मनुहार श्राँसुश्रों से सिक्त है

"निदुर इन्हों चरणों में में रत्नाकर हृद्य उलीच रहा। पुलकित, प्लावित रहो, बनो मत सूखी बालू की बैला।" ('बालू की बेला' से लह्य 'शुष्कता' की स्रोर है।)

'कव' की जिल्लासा में 'उसके' अभाव से हृदय की शुष्कता में अभ-जलद धनमाला की बूंदों का ऋषीर श्राहान है

''लम्बी विश्व कथा में सुख निद्रा समान इन आँखों में सरस मधुर छवि शान्तं तुम्हारी कब आकर वस जावेगी ?"

उत्कर्ठा, प्यास, उपालम्म ग्रादि की मीड़ों के श्रितिक्त 'क्तरना' में 'प्रकृति' के भी चित्र हैं पर उनमें किव के हृद्य में लहराने वाले मिद्दरमाव ही छलक पड़े हैं। 'पावस-प्रभात' की बीती रात मयख़ाने की महिफल का विलास लिए हैं ग्रीर प्रभात उपा के बूँघट से विखरने वाले श्र्याङ्कों से रक्तवर्ण हो गया है। वसन्त की प्रतीक्षा में किव श्र्यानी श्रांखों के 'वसन्त'-दर्श की कामना समेटे हुए व्यस्त हैं। 'फ्रिस्ने' को 'कियी हृदय का यह विषाद है,

छेडो मत यह सुख का क्या है। उत्तेजित कर मत दौडाश्री, करुणा का विश्नान्त चरण है॥" कह कवि ने अपने में ही प्रवाहित होनेवाले स्रोत का आरोप कर उसे सप्राण बना दिया है।

कला की दृष्टि से 'भरना' में छन्दों के विभिन्न प्रयोग हैं, प्रचलित छन्दों के ज्ञतिरिक्त किवत्त हैं, पद हैं और अनुकान्त रचना भी। 'भरना' में किव ज्ञानी भावनाओं को दृदता से मुखरित कर सका है। 'स्वभी' को 'कला' के कमनीय आवरण में छिपाने की कला में वह सफल नहीं हो पाया यह बात इसके पश्चात् प्रकाशित होनेवालें 'ऑसू' में खूब सब सकी है।

## आँस्

'प्रसाद' हिंदी के भावुक कवि ऋौर कुशल कलाकार हैं। इसे कोई यदि उनकी एक ही रचना में देखना चाहे, तो उसे 'श्राँसू' की श्रोर ही इङ्गित कियाजा सकता है। 'श्राँसू की श्रोर सहसा श्राकर्षण के दीड़ने के दो हो कारण हैं एक तो, उसमें प्रेम की रमृति इतनी सत्यता के साथ श्रांभन्थक हुई है कि इभारा कवि के साथ श्रविलम्ब साधारणीकरण हो जाता है हम किव की स्मृति के साथ श्रपनी सोई हुई वेदना को अपनी ही आँखों में छाई हुई पाते हैं जो उनके आँसुओं के साथ ही बहने लगती है। दूसरा गुण है, उसकी श्रिमिन्यक्षना-प्रणाली। यद्यपि 'बिहारी' के दोहों में 'गागर मे 'सागर' लहर चुका था पर 'प्रसाद' ने 'सागर' को इतना प्रच्छन्न रखा है कि वह हर पात्र में समाकर भी अपनी श्रसीमता कायम रखता है। इतनी व्यापक ग्रामिव्यक्ति है उसमें। तभी स्व० शाचाय पं० रामचंद्र शुक्त ने कहा है ('श्रॉस्' में) ''श्रिभिव्यञ्जना की प्रगल्मता श्रीर विचित्रता के भीतर प्रेम-वेदना की दिव्य विमूति का, विश्व में उसके मङ्गलमय प्रभाव का, सुख श्रौर दुःख दोनों को अपनाने को उसकी अपार शक्ति का ऋौर उसकी छाया में सीन्दर्भ और मङ्गल के सङ्गम का भी आभास पाया जाता है।"

श्री इलाचद्र जोशी के शब्दों में 'प्रसाद' जी की ऑसुश्रों की पंक्षियों ने हिन्दी-जगत को प्रथम बार उस वेदनावाद की मादकता से विमोर किया जिससे बाद 'में सारा श्रायावादी युग मतवाला हो उठा था। वेदना की भयकर वाद में सारे युग को परिक्षावित कर देने की जैसी क्मता 'प्रसाद' जी के इन आँसुओं में रही है वह हमारे साहित्य के इतिहास में वास्तव में अवुलनीय है।"

हम तो यहाँ तक कहेंगे कि यदि आँसू का प्रकाशन न होता तो 'छायावाद' की भूमि ही अनिर्दिष्ट रह जाती । अन्तर्भावनाओं की उन भावनाओं की जो योवन को स्किम्भोरा करती हैं अभिव्यक्ति स्पष्ट न हो पाती । यह छायावाद धुग की प्रतिनिधि रचना है। ''कामायनी'' में काव्य दार्शनिकता का स्पष्ट आवरण भी ओहें हुए हैं। ''ऑस्' की टार्शनिकता प्रासिक्षक है। और वह वहीं ऊपर उठती है जब हम 'आँसुओं' का अन्तिम 'ढरना' देखते हैं किव उन्हें व्यापक बनाने को अपनी ही व्यथा के आधात तक सीमित न स्वकर विशवन पीड़ा के साथ समरस बनाना चाहते हैं। यों तो प्रारम्भ के आधे से अधिक छन्दों में हम केवल काव्य और कला का ही सीन्दर्य देखते हैं और मुग्ध हो उठते हैं। हम उन्हीं की 'ब्बनि' को मानो अपने में ही सुनने लगते हैं 'कवि, तुम अपने जरा से पात्र में इतना रस कहाँ से मर लाए ! जो बरबस समा नहीं रहा है हम चित्रत हैं, समक्क नहीं पाते ऐसा मधुवन तुममें कहाँ छिपा था !'

श्राचार्यों ने कविता के तीन पद्म माने हैं। वे हैं (१) भाव-पद्म (२) विभाव-पद्म श्रीर (३) कला-पद्म । भाव-पद्म से किन का हृदय उद्गेलित होता है, विभाव-पद्म हृदय के उद्गेलन का कारण है, श्रीर कला-पद्म भाव-पद्म का व्यक्त रूप है।

'आँस्,' का आलम्बन सबसे पहले इम 'आँस्' के विभाव-पत्त पर दृष्टिपात करेंगे--यह देखने का प्रयत करेंगे कि कवि के हृदय को कहाँ से ठेस पहुँच रही है, उसकी भावनाओं का आलम्बन क्या है ?

'स्रॉस्' की पूर्व-रचना 'मरना' में कवि ने गाया था

''कर गईं भ्रावित तन मन सारा। एक दिन तव श्रपाझ की धारा॥ हृदय से मारना वह चला, होसे दगजल दरना। प्रसाय-वन्या ने किया पसारा, कर गई प्रावित तन भन सारा।"

इस 'तव' में किसकी श्रोर संकेत है ! किसके कटा च्-रस से सारा तन मन क्षावित हो उठा ! यह 'तव' 'यहाँ' का इहलोक का हां इसाँस का पुतला हो सकता है श्रीर उस लोक का भी जो केवल कल्पना में हो स्थित है जिस तक हमारी वृत्तियाँ सहज केन्द्रित होना नहीं चाहतीं; नहीं जानतीं।

'प्रसाद' के एक आलोचक लिखते हैं--''जीवन के प्रेम-विलास सय मध्र पन्न की श्रोर स्वामाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस 'प्रियतम' के संयोग-वियोगवाली रहस्य-भावना में जिसे स्वामाविक रहस्य-मावना से अलग समभना चाहिए प्रायः रमते पाये जाते हैं। प्रेम-चर्चा के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं ( अश्रु, स्वेद, चुम्बन, परिनम्भा, लजा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि ), रॅंगरेलियों श्रीर अठखेलियों, वेदना की कथक और टीस इत्यादि की ओर इनकी इष्टि विशेष जमती थी । इसी मधुमयी प्रवृत्ति के श्रनुरूप उनकी प्रकृति के अनन्त होत्र में भी वहारियों के दान, कलिकाओं की मन्द मुस्कान, सुमनों के मधु-पात्रों पर मँडराते मलिन्दों के गुझार, सौरम, इर समीर की हैं लायक-भागक, पराग-मकरन्दकी लूट, कावा के कपीलों पर लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुरागमय परिरम्म, रजनी के आँसू से भीगे अभ्वर, चन्द्रमुख पर शरद्धन के सरकते अवगुगठन, मधुमास की मधु-वर्षा श्रीर सूमती मादकता इत्यादि पर श्रिधिक दृष्टि जाती थी।" दूसरे श्रालीचक भी इसी बात को इन शब्दों में कहते हैं "प्रसाद' जी का काव्य मूलतः मानवीय है।" इसके विपरीत ऐसे भी श्रालीचक हैं, जो 'प्रसाद' की रचनात्रों में रहस्यवाद ही पाते हैं; किन्तु शुद्ध रहस्यवादी रचनाश्रों में 'श्रन्नमय कीष' के प्रति विरक्ति पाई जाती है; चैतन्य मनोभय और 'श्रानन्दमय' कोषों में 'एकता' का अनुभव करता है। अन्तिम कोटि की रचनाएँ चाहे जो कहलाएँ, काव्य के अन्तर्गत नहीं आतीं । उनसे बुद्धि का कौत्हल दूर हो सकता है, हृदय की प्यास नहीं मिटती।

'श्रॉस्' में व्यक्त के प्रति ही त्राकांचा प्रकट की गई है। इसमें अन्नमय कोष का — स्थूल सौन्दर्य का श्राकर्षण प्रवल है, जो निस्न उद्गारों से स्पष्ट है: —

- (१) इस इटय-कमल का धिरना श्रुलि-श्रुलकों की उलक्तन में।
- (२) बॉधा था विधु को किसने इन काली चंजीरों से।
- (३) थी किस अनद्ग के धनु की वह शिथिल शिक्षिनो दुहरी। अलबेली वाहु-लता या तनु छवि-सर की नव लहरी?

त्रादि सन्दों में 'स्थूल सरीर' का नख-शिख वर्णन ही है। अतः 'श्राँस' का श्राधार ससीम व्यक्ति है, जिसके मिलन-सुख की रशृति ने किव के हृदय में वेदना लोक की सृष्टि की है। यह श्रवश्य है कि किव ने यत्र-तत्र परीच का संकेत कर उसे श्रलौकिकता की श्रामा से दीन्त करने का प्रयास किया है, जिससे ऐसा मासने लगता है कि किव का उस 'विराट' से साचात्कार हो चुका है। निम्न एंकियों में कुछ ऐसा ही संकेत है

- (१) कुछ भीप चिह्न हैं कैवल , मेरे उस महामिलन के।
- (२) श्राती है शून्य चितिज से क्यों लौट प्रतिष्वनि मेरी।

परन्तु इन संकेतों के विद्यमान रहते मी रचना का आधार एकदम पारलीकिक नहीं माना जा सकता। प्रेमी के लिए उसके प्रिय का चिलाक मिलन ऐसा मिलन, जिसे वह अन्तिम समक चुका है 'महा-मिलन' ही है, और 'ऑस्' की 'स्मृतियों की बस्ती' में तो हमें प्रिय की पार्थिव अङ्ग-शोमा ही नहीं, 'प्रेमी' और 'प्रिय' के शरीर स्थापारों की काँकी मी मिलती है

परिरम्भ कुमा की भदिरा , निश्वास भलय के कोंके। मुख-चन्द्र चाँदनी-जल से ,
मैं उठता था मुँह धोके!
इसके साथ हो जब हम यह पटते हैं
निर्मम जगती को तेरा,
भक्षलमय मिले उजाला।
इस जलते हुए हृदय की,
कल्यासी शीतल ज्याला?

तव जान पड़ता है, आँसू का 'आलम्बन' जनन्समूह भी है।
तो क्या हम यह भान लें कि 'आँसू' की वेदना की 'कोई निर्दिष्ट
भूमि नहीं' और 'उसका कोई एक समन्वित प्रभाव निष्णन्न नहीं होता' १
पुरेतक को ऊपरी दृष्टि से सरसरी तौर पर देखा जाय, तो ये आचिप
ठीक प्रतीत होंगे; किन्तु उसकी मनोभूमि में प्रविष्ट होने पर हमें उसमें
जीवन की एक मनोवैश्वानिक कहानी अन्तर्हित दिखलाई देती है।

'श्रॉस्' के नायक को 'दुर्दिन' # में भ्रपने गतवैमव विलासपूर्य जीवन का स्मर्य हो श्राता है; उसकी प्रेयसी की मदमाती छिवि उसकी श्रॉखों में बस जाती है। उसे याद श्राता है, मानों 'हाफ़िज़' के शब्दों में 'माशूकों' के जमाव में सम्राट् एक ही था। गिनती में वे हज़ारों थे, मगर उसके दिल को चुरानेवाला एक ही था। ग्रे रगृति के जागृत होते ही वह उदास हो जाता है— श्रपने 'प्रिय' के प्रथम श्रागमन प्रथम परिचय की श्रवस्था को रह रहकर विस्रने लगता है। कभी सोचता है, वह इस पृथ्वी की न थी, स्वर्गिक श्रामा थी, जो उससे मिलने को नीचे श्राई थी। † उसका 'मधुराका' को लजानेवाला 'मुख' देखते हो वह उसकी श्रोर खिच गया था। Love at first sight ‡ इसी को कहते हैं। उसमे वह श्रपना श्राहतत्व ही

क जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में रभृति सी छ।ई,

दुर्दिन में 'श्रॉस्' बनकर वह श्राज बरसने श्राई। √थी एक लकीर हृदय में, जो श्रलग रही लाखों में। † गौरव था, नीचे श्राए मिलने को श्रियतम भेरे। \_ परिचित-से जाने कब के, तुम लगे उसी चथ हमको! मूल गथा | उसने उस पर पूर्ण श्रिषकार जमा लिया | क जव मनुष्य के मन में किसी की स्मृति तीव्रतम हो उठती है, तो वह स्मृति के आधार की आकृति, उसकी वातों, उसके ज्यापारों कार्य-कलाप का बहुत विस्तार के साथ मनन करने लगता है । तमी हम 'ऑसू' के नायक को अपने 'प्रिय' के शारीरिक सौन्दर्य-वर्णन में नहीं, नहीं, उसके साथ मिलन-कीड़ाओं का उल्लेख करने में भी हर्ष-विकस्पित पाते हैं । 'चॉदनी' की चाँदी मरी रातें सुख के सपनों की अधिक समय तक उसके 'कुझ' में वर्ण नहीं करने पाई । वह 'प्रिय' से विछुड़ जाता है और वह उससे मुँह भी मोड़ लेती है । ∧ तब उसका हद स्वमावतः जलता है, तड़पता है । उसमें आशा-निराशा की आँख-मिचौनी-सी होती रहती है । जब सशरीर अपने निकट उसे देखने की आशा का अन्त हो जाता है, तब वह प्रकृति के ज्यापारों द्वारा उसके सालिध्य-सुख का अनुमव करने लगता है:

शीतल समीर श्राता है, कर पावन परस तुम्हारा ।
मैं सिहर उठा करता हूँ, वरसा कर श्राँस्-धारा ॥
जैसे उद्गार इसी परिस्थिति के चीतक हैं
फिर वह श्रपनी स्थिति से ही सन्तुष्ट होने का प्रयत्न करता है
निष्ठर । यह क्या, छिप जाना १ मेरा भी कोई होगा
प्रत्याशा विरह-निशा की हम होंगे श्री दुल होगा।

'दुर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना' के अनुसार वह निराशा को त्याग देता है। दुखी मनुष्य का दुख दूसरों के दुख को देखकर घट जाता है। 'आँस्' के नायक ने जब देखा कि संसार में वही दुखी नहीं है, उसके चारों और मानव-जाति पीडा से कराह रही है, तव वह अपनी व्यथा को मूलने लगता है, दूसरों के दुःख-दर्द में

 अपनी सहानुमूर्ति प्रकट करने लगता है और प्रकृति से भी प्रार्थना करता है कि वह भी ससार के दुख को कम करने में सहायक बने। वह ' अपनी वेदना से भी कहता है तुम अपनी ही उलकानों को सुलकाने में व्यग्र न रही; अपने ही अभावों में न जलो। तुम्हारे चारों और जो हाहाकार मचा हुआ है, उसे भी अनुभव करो। संसार के सभी दुखी प्राणियों के दुःख में अपने ऑसू बहाओ।

'श्रॉस्' में मानव-जीवन का व्यक्ति का समन्दि की श्रोर विकास मी दिखलाई देता है। पहले हम मौतिक सौन्दर्य की श्रोर एकदम सिंच जाते हैं, उसी को परमात्मा मान लेते हैं स्वर्ग श्रौर परलोक की सारी कल्पनाश्रों का उसी में श्रारोप कर देते हैं। उसकी श्राराधना में ही हम सब कुछ मूल जाते हैं। हमारी दुनिया 'दो' ही में समा जाती है। परन्तु जब मौतिक सुख छिन जाता है, तो हम पहले तो उसकी याद में तहपते हैं, रोते हें, श्राशा निराशा में उतराया करते हैं श्रीर फिर ज्यों-ज्यों उसके श्रमाच्य बनते रहने की सम्मावना बढ़ती जाती है, हमारी मोह-निद्रा हटती जाती है। हम बस्तु-स्थिति को पहचानते हैं श्रीर श्रमनी सहदयता को श्रमनी ही श्रोर केन्द्रित न रखकर संसार में बिखेर देते हैं। लोक-कल्याया में हम श्रमने जीवन का श्रन्तिम ध्येय श्रद्धमव करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में 'श्रॉस्' में पहले उठते यौवन की मादकता वेचैनी, फिर श्रीढ़ता का चिन्तन श्रीर श्रन्त में ढलती श्रायु का निर्वेद दिखलाई देता है।

'श्रॉस्' की 'श्रात्मा' को देखने पर उसमें तारतम्य जॉन पड़ता है। श्रतः 'प्रवन्धमय' है। पर 'श्रॉस्' के श्रनेक पद्म ऐसे भी हैं कि उन्हीं पर मन को नेन्द्रित करने से वे प्रत्येक श्रपने में 'पूर्ण' प्रतीत होते हैं। इस तरह, 'श्रॉस्' उस 'मोतियों' की लड़ी के समान है जिसका प्रत्येक 'मोती' पृथक रहकर भी चमकता है श्रीर लड़ी के तार में गुँथकर भी 'श्राब' देता है। वस्तुतः उसमें मुक्तत्व श्रीर प्रवन्धत्व दोनों हैं।

# भाव-पदा

हमारे हृदय में अनेक भावों की स्थित है; परन्तु वे कुछ एक नौ में परिगणित कर लिए गए हैं और वे ही हमारे मूल भाव माने जाते हैं। शेष समय-समय पर तरिक्षत हो उठते हैं। साहित्य में वे ही मावनाएँ गान्य हैं, जो अपने 'आअय' के 'सुल-दुल' तक ही सीमित नहीं है, अत्युत् जिनकी व्याप्ति विश्वमें समाई हुई है; जो केवल किव में ही उदित नहीं होते, समान परिस्थिति में अन्य व्यक्तियों में भी जाग उठते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन भावों में 'साधारणीकरण' की अवस्था पैदा करने की सामर्थ्य नहीं, वे व्यक्ति-विशेष के भाव हो सकते हैं, साहित्य के नहीं।

'प्रसाद' के 'श्रॉस्' उनकी ही श्राशा-निराशाश्रों के 'स्फरिलक्स' नहीं हैं। उनमें इमारी आशाएँ-निराशाएँ भी प्रतिबिम्बित जान पड़ती हैं। वे इसमें पीड़ा सरकर भी अनिवर्चनीय 'आनन्द' की छृष्टि करते हैं । परन्तु 'ब्राँसू' के भावों की एक विशेषता है--वे सीघे निःस्त होकर सीमें ही प्रविष्ट नहीं होते । वे कला का सुन्दर अवसुराठन डाल-कर अ।ते हैं। जब तक इम किन के सश्रम निर्मित अवगुराठन की पह-चान नहीं पाते, वे इमारे मन में 'रस बूँद' नहीं वरसा पाते ; हमें अात्मविमीर नहीं बना पाते । यही कारण है, 'ऑस् में बहुतों को दुरुहता दिखाई देती है। सच बात तो यह है कि अभच्छन होकर 'प्रसाद' ने बहुत कम कहा है। कई बार वे शब्दों का चित्र खींचकर श्रोमल हो जाते हैं श्रौर हमें श्रपनी मावनाश्रों का रक्ष भरने को स्वतन्त्र छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होने लगता है कि कवि स्वयं अनुमव नहीं कर रहा है, उसकी वृद्धि अनुमव का अमिनय कर रही है। जहाँ कवि अपनी 'मींड़' को भूल जाता है, वहीं उसकी बृद्धि जाग उठतो है और विवेक के गीत गाने लगती है। अँगरेज़ी का प्रसिद्ध आलोचक 'रिचार्डप्' **अधिनिक श्रेष्ठ कवि टी० ए**स**॰ ई**लियट की रचनाओं के सम्बन्ध में लिखता है कि 'उसके काव्य में विचारों का सङ्गीत भारता है' ("His Poetry can be called a Music of ideas ..... they are there to be responded to, not to be pondered or worked out")

जिसके साथ इमारा मन चिन्तनशील नहीं वनता, 'वहता' है। 'श्रांस्' में जहाँ खुदितत्त्व है, वह इसी कोटि का है। कवि जहाँ अपनी

वेदना को विश्व में बिखेरने के लिए अपने चारों ओर आँखें दोड़ाते हैं, वहाँ उनमें भावावेश (Emotion) का वह अश सो जाता है जिसका संसार अपने तक ही रहता है। 'बुद्धि' ही बिहर्भुखो बनाती है। 'किवि' के बिहर्भुखो होने पर भी उनके गीतों में शुष्कता नहीं रहती। संसार की स्वार्थपरता और कृतव्नता पर ये पंक्तियाँ क्या हमारे मर्भ- सन्तुओं को नहीं हिलातीं?

"किलियों को उन्मुख देखा,
सुनते वह कपट कहानी।
फिर देखा उड़ जाते भी,
मधुकर को कर मनमानी।"

इनमें कोई उपदेश नहीं है, श्रादेश नहीं है। फिर भी वे 'बुद्धि' पर विचार का भार न लादकर भी हमें उपदेश देती हैं श्रीर निर्देश भी। पर 'उपदेश' श्रीर 'निर्देश' हमारा श्राचेतन भन ही ग्रहण करता है।

हम पिंदले कहीं कह आये हैं कि 'प्रसाद' समय की न्यापक चेतना के प्रति जागरूक रहे हैं। अतः जहाँ 'ऑस्' में उनकी करुण अनुमूति की सिसक और कसक है, वहाँ 'चिर-विश्चत मूखों की प्रलय दशा' ने भी उनकी ऑखों को गीला बनाया है। यही जागरूकता ही मन के तोल को सँभालती है बुद्धि के उदय का आभास देती है।

'श्रॉस्' का मुख्य भाव विरह-श्रांगार है जो 'करुणा' के सिञ्चन से निखर गया है श्रीर लोक-कल्याण की शान्त कल्पना से पूत हो उठा है। 'श्रॉस्' के पूर्व ही 'राज्यश्री' में कवि का श्रन्तर स्वर सुन पड़ा या

"दुःख परितापित धरा को , स्नेह जल से सींचा स्नान कर करुणा - सरोवर , धुले तेरा कीच॥"

विरह में 'स्मृति' का ही प्राधान्य होता है; अतः 'श्रॉस्' में हम 'प्रेमी' और 'प्रिय' के मिलन-सुख का भी रङ्गीन चित्र पाते हैं, जो 'कोठ्यं' में सम्भोग-श्रुंगार कहलाता है। 'परिरम्भ-कुम्म की मदिरा' म्यादि पद्यों की तन्मयता भवमृति की राम-सीता-मिलन का निःश्वास छोड़ रही है, कितनी हद, कितनी मधुर! 'प्रिय' के नखिशाख वर्णन में यद्यपि सर्वया नूतनता नहीं है फिर भी 'म्रॉखों की अझन रेखा' के आकर्षण में 'काले पानी की सज़ा' की सूम्ह 'प्रमाद' के मस्तिष्क में ही उग सकती थी।

'प्रिय' के प्रथम दर्शन में मधुराका की मुस्कुराहट खेल रही थी इतना सीन्दर्थ 'शून्य हृदय' को आत्म-विमोर बनाने के लिए बहुत था। तमी वह एकदम उसके साथ 'एक' हो गया और कहने लगा

''परिचित से जाने कब के,

तुम लगे उसी चल हमको।"

अ। कर्षण की तीव्रता की यही अनुमूति हो सकती थी। यद्यपि 'अनुमूति' की यह व्यञ्जना पहिले पहल 'प्रसाद' ने नहीं की पर इसमें सन्देह नहीं 'अनुमूति' उनकी 'उमार' ली हुई नहीं है।

'श्रॉस्' में वाह्य-प्रकृति स्वतन्त्र रूप से प्रायः श्राँखें नहीं खोल सकी; वह श्रन्तर-प्रकृति से मिलकर उसे खिलाने में सहायक मात्र हुई है।

'सिरस' का फूल 'कुसुमाकर'-रजनी के पिछले पहरों में खिल क्रीर प्रातः धूल में मिलकर 'प्रेमी' के मन की रात और प्रातःकालीन अवस्था को ही प्रकट करता है। किन की दृष्टि प्रकृति के व्यापारों पर जाकर शीघू ही अपने में लौट आती है, मानो उसे वहाँ। कोई मूली चीज़ याद आ गई हो और उसे पाने को वह विह्नल हो अपने घर की ही छान- वीन कर रहा हो। 'रात' का आंशिक वर्णन अवश्य माव और कल्यनापूर्ण है, उसके स्पर्शहीन अनुमव का स्पन्दन अपूर्व है

"तुम स्पर्श हीन श्रनुभव सी,

नन्दन तमाल के तल से। जग छाड़ोश्याम - लवा सी, तन्द्रा पल्लव विह्नल से। सपनो की सोनजही सब, बिखरें, ये बन कर तारा। सित - सरसिज से भर जावे , वह स्वर्गद्वा की धारा।"

पर 'प्रधाद' निशा के अमानव रूप पर अपने को श्रिधिक समय तक नहीं ठहरा सके उन्होंने उसे 'नीलिमा शयन' पर अमिन कर 'अपाइ' की चेष्टाओं में रत कर ही दिया वह एक वैभवशालिनी नेत्रों में कटाच भरी सुन्दरी बनकर चित्रित हो जाती है।

> "नीिलमा शयन पर बैठी श्रपने नम के श्राँगन में विरम्हति का नील निलन रस , बरेसी श्रपाड़ के घन से ।"

> > कला-पंच

इसमें भावों की श्रमिन्यित का रूप सामने श्राता है। भावों की श्रभिज्यित माषा द्वारा होती है। तथा भाषा शब्दों से बनती है, जिनकेथ अभी दृष्टि से तीन भेद हैं (१) वाचक, (२) लच्च और (२) व्यञ्जक। वाचक शब्दों से उनका कोषादि में वर्शित ऋर्थ, प्रभाट होता है। लच्चक शब्दों से वाचक श्रर्थ नहीं, उससे सम्बन्धित रूढि या प्रयोजन से दूसरा ऋर्थ प्रकट होता है। जो ऋर्थ वाचक शब्द से प्रगट होता है, उसे शब्दों की श्रमिधा शक्ति का परिगाम कहा जा सकता है, श्रीर जो अर्थ लच्चक शब्दों से जाना जाता है, उसे शब्दों की लच्या-शक्ति का फल कहा जाता है। जो अर्थ शब्दों की अभिधा या लक्त्या-शिक्त से प्रगट न होकर प्रसग, संदर्भ ब्रादिसे प्रगट होता है, उसे व्यक्षना-शक्ति का परिगाम कहा जाता है। य्त्रॉस् में शब्दों की लचागा-शक्ति से विशेष काम लिया गया है। उसमें इमारे परिचित स्रष्टि के सादश्य और साधम्य व्यापारों के साम्य दिये गये हैं। इसे यों भी कइ सकते हैं कि किव ने 'सार्वभौभिक प्रतीकों को श्रिधिक अपनाया है' जैसे सुख दुख के लिये कमशः चिन्द्रका और अन्धेरी; भावना श्रों के लिये 'कलियों' 'लहर' अ। दि के प्रभाव साम्य मिलते हैं। किन ने स्थुल के सूद्रमं उपमान भी यत्र-तत्र रखे हैं। ज्यापारों का वर्णन कर वे भावों का चित्र भी श्राप्क्षा खींचते हैं।

'ऑस्' में इस तरह हमें भावावेग कल्पना के साथ उड़ता हुआ। दिखाई देता है। किन ने अपने भावों को अलंकृत करने में वड़े कौशल का परिचय दिया है। उपमा, रूपक और विरोधामास जगह जगह जड़े हुए दिखाई देते हैं। तभी हमने भारम्भ में कहा है कि स्वर्गीय 'प्रसाद' हिन्दी के भावुक किन और कुशल कलाकार हैं, इसे यदि कोई उनकी एक ही रचना में देखना चाहता है तो उसे 'आँस्' की ओर इक्षित किया जा सकता है।

## लहर

'श्रॉंस्' के पश्चात् 'लहर' का प्रकाशन हुआ। इसमें समय समय पर विभिन्न विषयों पर लिखी रचनाश्रों का संग्रह है। प्रचृत्ति की दृष्टि से वे श्रन्तमुं खी श्रीर बहिमुं खी दोनों हैं। श्रन्तमुं खी रचनाश्रों में भी दो भेद हैं (१) जिनमें 'परोक्त' के प्रति सक्केत है श्रीर (२) जिनमें लौकिक श्रालम्बन के प्रति उद्गार हैं। बहिमुं खी रचनाश्रों में ऐति-हासिक घटनाश्रों पर भावना केन्द्रित की गई है।

'प्रसाद' जहाँ परोक्त के प्रति सङ्कोत करते हैं, वहाँ उनका 'माधुर्य भाव' उसे नीरस नहीं रहने देता। सच बात् तो यह है कि वे 'परोक्त' को इतना प्रत्यक्त कर देते हैं कि वह हमारे बीच ही 'श्राँख मिचौनी' सा खेलता दीख पड़ता है।

'निज अलकों के अंधकार में तुम कंसे छिप आओगे ?' में प्रिय के प्रति भौतिक कांद्वा ही दीख पड़ती है जो इन पंक्तियों में स्पष्ट है:

'सिहर भरे निज शिथिल मृदुल श्रंचल को श्रधरों से पकड़ों, वेला बीत चली हैं चंचल बाहुलता से श्रा जकड़ों। पर कुछ विवेचक श्रागे 'तुम हो कौन श्रीर मैं क्या हूँ' पढ़कर इसमें श्रद्ध के प्रति जिज्ञासा पाते हैं। 'मेरे चितिज।' सबोधन से भी 'श्रलौकिकता' को श्रार दृष्टि दौड़ाने की

क्ष्मां सू के पद्यों के भाव श्रीर उनकी कला पर पृथक विचार किया गया है। श्रतः यहाँ इन पत्रों का सविस्तर विवेचन पिष्ट पेषण के भय से नहीं किया गया। अ।वश्यकता नहीं है । जो 'श्रप्राप्य' है वह चाहे लौकिक हो या अलौकिक 'चितिज' तुल्य ही है। किव अपने अपाप्य 'केन्द्र' को मन में हमेशा वसा रखने को आतुर है। किव ने

''तुम हो कौन श्रीर मैं क्या हूँ ?

इसमें पया है धरा, सुनी ।

मॉनस जलिंघ रहे चिर चुन्वित

मेरे चितिज ! उदार बनो ।"

के पूर्व अपने 'श्रालम्बन' से 'बाहुलता' में श्रा जकड़ जाने की मनुहार भी की थी। इस तरह किव ने अपने श्रालम्बन में 'परोत्त' श्रीर 'अत्यत्त' को इतना श्राधिक धुला मिला दिया है कि उनकी 'दुई' ही मिट गई है। इस रचना का सौन्दर्य श्रालम्बन को 'नारी' रूप में श्रहण करने से ही खिलता है श्रीर इसी रूप में उसमें चित्रातमकता श्राती है। 'अय' श्रीर 'प्रोमी' की श्रांखमिचीनी की कितनी मधुर क्रीड़ा है।

संधर्षमयी जगती से खिल्न होकर किव सर्वया अन्तमु ख होना चाहते

"ले चल वहाँ भुलावा देकर, भेरे नाविक ! धीरे धीरे! जिस निर्जन में सागर लहरी, अम्बर के कानों मे गहरी निरछल भेम - कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे!"

किव श्रपने ही वातावरणा में 'छुल' की साँस बहते देख रुद्ध कएठ हो गये हैं कितनी विरक्षि है इन उद्गारों में।

"उस दिन जब जीवन के पथ में किव ने गाया तब छलभयी जगती से 'रस' की भीख माँगना उन्होंने छोड़ दिया है। उसने देखा उसी के भीतर रस का सागर लहरा रहा है; इतना अभिक वह स्वयं उसे उलीच सकता है। चूंकि यह मुक्तक रचनाश्रों का संग्रह है इसिलये इनमें स्वमावतः एक ही मानसिक स्थिति की प्रतिभ्वनि नहीं है । इसमें बीती मधुमय रातों की उसासें भी हैं।

श्रधरों में श्रमन्द राग पिये मोई 'श्राली' को उषः काल के वैभव को गांकर जगाने की भी हौंस हॅस रही है।

'श्ररी वरुणा की शान्त कछार', 'जगती वी मगलमथी उषा बन', 'ग्रशोक की चिन्ता', 'शेरिनेंह का शस्त्र समर्पण', 'पेशोला की प्रतिध्विन'' श्रीर 'प्रलय की छाया' विहिम् खी रचनाश्रों के श्रन्तर्गत श्राती हैं। जिनमें गीतात्मकता केवल प्रथम दो रचनाश्रों में ही है। उनमें ' वर्जनात्मकता ही प्रधान है।

'लहर' गीतात्मक प्रधान रचनाओं का सग्रह है। स्रिधिकांश विधि स्वी रचनास्त्रों में 'स्वच्छन्द' छन्द हैं। सग्रह की रचनाओं में विभिन्नता स्वाभाविक है पर किंव के मानिसक केन्द्र स्त्रोर उसके प्रति स्वीभाग्य विद्रोह की ध्विन का स्वर पूर्व रचनाओं के स्वर से पृथक नहीं है। पर पहिले जहाँ 'विधाद' का उसमें श्राविपत्य दीख पडता या वहाँ इनमें स्त्रपनी स्थिति से उल्लासमय समभीता प्राधान्य हो गया है।

कामाथनी

'कामायनी' 'प्रधाद' का अन्तिम ग्रन्थ है, जिसे अपने धुन का 'महाकाव्य' कहा जा धकता है। मुख-दुल के साथ आँखिमचीनी खेलता हुआ जीवन अपनी पूर्णता को लेकर 'महाकाव्य' में उतरता है। कभी चढ़ता, कभी गिरता और कभी सँमलता हुआ वह अपने लद्य की ओर अधर होता है। 'धाहित्य-द्येणकार' के अनुधार 'महाकाव्य' 'एक छन्दवद्ध' रचना है जिसमें आठ से अधिक धर्म होते हैं; छन्द प्रति सर्गान्त में बदलता है और उधी से उसका अगला धर्म प्रारम्भ होता है। उसका कथानक धार्मिक या पौराणिक होता है जो प्रारम्भ से अन्त तक शृद्धला में जुड़ा रहता है; कथा की एक भी 'कड़ी' हुट जाने से वह बिखर जाता है उसका प्रवाह ही खड़ित हो जाता है। महाकाव्य की अवान्तर कथाएँ मुख्य कथा के विकास में

सहायक ही सिद्ध होती हैं। इसमे प्रधान रस श्रुक्षार, वीर या शांत होता है; ग्रुन्य रस गौगा रूप में श्राते हैं। प्रकृति-वर्णन, संध्या, सूर्य, रात, चंद्रमा, पर्वत, ऋतु, ग्रंघकार, दिवस, वन, समुद्र आदि, संयोग-वियोग, युद्ध, यम, यात्रा, विवाह, ग्रम्युद्य श्रादि का वर्णन होता है। नायक उत्तम कुल संसूत घीरोदात्त चत्रिय या देवता होता है।

अरस्तू ने भी महाकाव्य (EPIC) के तत्वों का निर्देश किया है। उसके मत में उसकी कथावस्तु (plot) में एकता (unity of plot) होनी चाहिए; उसमें एक आधिकारिक 'वस्तु' हो जो प्रारम्भ से अन्त तक शृड खलावद्ध चलती रहे; प्रासंगिक कथाएं, मुख्य कथा की सहायक हों। पर, अरस्तू यह भी कहता है कि महाकाव्य की कथावस्तु की शृक्षला यदि कुछ शिथिल भी हो तो कोई आपित नहीं है क्योंकि उसमें कथा की नहीं, काव्य की प्रधानता होनी चाहिए। नायक के सम्बन्ध में अरस्तू और साहत्यदर्पणकार का एक ही मत है। वह भी उसका घीरोदात्त होना आवश्यक समक्ता है। 'रस' के सम्बन्ध में वह विशेष नहीं कहता। उसने पाठक या ओता की करणा या भय की भावना को जायत करना ही 'एपिक' और दुखान्त नाटक का लच्य माना है।

महाकाल्य में भाषा-सौन्दर्य को वह देखना चाहता है। उसमें रूपकों का होना वह त्रावश्यक मानता है। 'कथा' का विस्तार मनमाना किया जा सकता है और उसमें अद्सुत घटनाओं का समावेश भी हो सकता है।

'द्विजेन्द्रलाल राय' ने संभवतः श्ररस्तू की उक्त व्याख्या से ही प्रभावित होकर कहा है ''महाकाव्य एक या एक से श्रिष्ठक चरित्र लेकर रचे जाते हैं। लेकिन, महाकाव्य में चरित्र-चित्रण प्रसङ्ग मात्र है। किव का मुख्य उद्देश्य होता है उस प्रसङ्ग क्रम में कवित्व दिखाना। महाकाव्य में वर्णन ही (जैसे प्रकृति का वर्णन, घटनाश्रों का वर्णन, मनुष्य की प्रवृत्तियों का वर्णन) किव का प्रधान लद्य होता है, चरित्र उपलद्य मात्र होते हैं। महाकाव्य में घटनाश्रों की एकाअता या सार्थकता का कुछ प्रयोजन नहीं है।"

'साहित्य दर्पण' की रूढ़ व्याख्या की कसोटी पर यदि 'कामायनी' को कसा जायगा तो वह चमक नहीं सकेगी खरी नहीं उत्तरेगी। 'कामायनी' ही क्यों; हिन्दों का कोई भी 'महाकाव्य' उसकी व्याख्या की सीमा में अपने को नहीं बाँघ पाया।

किव जब काल्य की सृष्टि करता है तब वह किसी श्राचार्य की क्याल्या की रेखाश्रों पर श्रपने को केन्द्रित नहीं रखता। श्रतः 'काल्य' की समीद्धा उसके 'काल्य होत्र' में प्रविष्ट होकर उसकी श्रातमा में काँककर ही की जा सकती है; बाहरी श्राकृति उसके मूल्यांकन का माप नहीं बन सकती।

सबसे पहिले इस कामायिनों के कथानक को लेंगे। वह साहित्य दर्भणकार की घारणा के अनुसार ही पौराणिक हैं किव के शब्दों में 'ऐतिहासिक' है। यह वैदिक साहित्य की विखरी हुई सामग्री से चुना गया है। अनुष्वेद, शतपथ ब्राह्मण, छान्दोग्य उपनिषद्, भागवत श्रादि में मनु का विभिन्न रूपों में उल्लेख मिलता है।

"जलक्षावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काराड से प्रारम्म होता है; जिसमें मनु की नाव के उत्तर गिरि हिमवान प्रदेश में पहुँचने का प्रसङ्घ है। वहाँ श्रोध के जल का श्रवतरण होने पर मनु जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरवस्पेण कहते हैं। श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई स्पष्टि को फिर से श्रारम्म करने का प्रथल हुआ। ('श्रुव्वेद' में श्रद्धा श्रीर मनु दोनों का नाम श्रुपियों की तरह मिलतां है। 'श्रद्धा' 'कामगोत्रजा' काम गोत्र की बालिका—कही गई है।) श्रसुर पुरोहित के मिल जाने से मनु ने पश्चविल की। इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव-प्रवृत्ति जाग उठी, उसने इड़ा के सम्पर्क में श्राने पर उन्हें श्रद्धा के श्रतिरिक्त एक दूसरी श्रोर प्रेरित किया। श्रुव्वेद में इड़ा को श्री, बुद्धि का साधन करने वाली, मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली कहा है। इड़ा के प्रति मनु का श्रत्यधिक श्राकर्षण हुश्रा; श्रद्धा से वे खिच गए। बुद्धि का विकास, राज्य की स्थापना इत्यादि इड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया, फिर तो इड़ा पर भी श्रिकार

करने की चेधा के कारण मनु को देवगण का कोप-भाजन वनना पड़ा। इस अपराध के कारण उन्हें दश्ट भोगना पड़ा।"

यद्यपि कवि कहते हैं कि उन्होंने कथा-१२: ला मिलाने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना का भी सहारा लिया है, किर भी हम देखते हैं, कथावस्तु की 'ग्रथि' शिधिल रह ही गई है। माहित्यदर्गण कार के श्रनुमार महाकाव्य का कथानक इतना अधिक सगठित होता है कि उसमें से एक भी पद्य के प्रथक कर देने से उसमें श्रस्तव्यस्तती अ। जाती है। पर कामायनी में प्रमचट के उपन्यामों की तरह एक ही पद्य क्यों, कहीं-कहीं पृष्ठ भी श्रोफल किए जा सकते हैं, श्रीर कथा के दूटने का भय नहीं रहता। 'लजा' मर्ग यदि सर्वया लुप्त भी हो जाय तब भी 'काभायनी' के 'प्रवन्ध' में बाघा नहीं उपस्थित होती। सर्च बात तो यह है कि कथा की क्रमबद्धता पर 'प्रवाद' ने ध्यान ही नहीं रखा। कथा की समाप्ति में भी त्वरा दोख पडती है। मनु-कुमार ने इड़ा की श्राँखों में मभाकर सारस्वत देश का शामन किस कम से किया, विद्रोह का शमन कैसे हुआ, आदि प्रश्न जिल्लासा ही बने रहते हैं। इम तो उन्हे इड़ा के साथ सहमा कैलाश की ग्रोर प्रधावित मात्र देखते हैं; मानों वे भी जनरव मय संसार से त्राण पाने को व्याकुल हो उठे हैं।

कामायनी की 'कथा' में 'काम' के शाप ने उसमें गति प्रदान की है। 'मनु' को अप्रत्याशित संकटों अप्रौर व्यामोह की अवस्था में पहुँचाने में मानो वही प्रच्छन होकर कार्य कर रहा था।

'इड़ा' की बिखरी अलकों में जब 'मनु' का मन उलफ गया तो वे यह भी भूल गए कि वह 'मावना' नहीं थी जो उनके मासल अङ्गी पर 'बिछलने' वाले भावावेश को देखकर ही सिहर उठती; वह 'तर्क-जाल' थी, शासित होना नहीं चाहती थी। इसीलिए-

"श्रालियन! फिर मय का क्रन्दन! वसुधा जैसे काँप उठी! वह श्रितचारी, दुबल नारो, परित्रास पथ नाप उठी! श्रंतरित्र में हुश्रा रुद्ध हुंकार भयानक हलचल थी, श्रेरे श्रात्मजा प्रजा! पाप की परिमाधा बन शाप उठी।"

मनु की इड़ा की श्रोर रुमान भी समाज की व्यवस्था को पलटने वाली थी। 'श्रात्मजा प्रजा' में केवल 'नारी' देखकर मनु के 'नर' ने ज्योंही 'श्रालिंगन' की शिथिल चेष्टा की; 'श्रन्तरिच्न' का देवी कोप उन पर वरस पड़ा 'शिव' के तृतीय नेत्र से ज्वालाएँ फैलने लगीं।

'काम' के 'शाप' ने कयानक में 'श्रशिवत्व' का प्रवेश नहीं होने दिया। 'मनु' का प्रत्येक कृत्य उसी की छाया से श्रमिभूत है; श्रतः चम्य है। 'श्रद्धा' के पुर्मिलन के बाद से 'शाप' का प्रभाव हट जाता है श्रीर मनु की दृत्तियाँ श्रन्तमुंखी हो जाती हैं; उन पर स्वर्गीय पवित्रता छ। जाती है।

श्रद्धा उनकी मीतरी श्राँखें खोल देती हैं; उन्हें त्रिपुर- इच्छा, ज्ञान श्रीर कर्मलोक के दर्शन होते हैं। उनके सारे इन्हों का पर्यवसान हो जाता है। इदय में श्रानन्द की ज्योति जगमगा उठती है। मनु के मन में विहॅसने वाले 'शिव' उनके वातावरण कैलास की मूमि में श्रपनी श्रामा विकीर्ण कर शांति की मधुवर्ण करने लगते हैं। सारी सृष्टि खिल उठती है, मानों श्राकाश का स्वर्ण उसी पर उत्तर श्राया है।

कामायनी की कथा की गति मन्थर भले ही हो पर उसके आदि श्रीर श्रंत में जो भन्यता है वह अपनी अलग ही विशेषता रखती है; यत्र-तत्र नाटकीय छटा से वह और भी आकर्षक वन गई है।

'सर्गों' की संख्या आठ से अधिक है पर सर्गान्त के छन्दों के परिवर्तन के वन्धन में किव अपने को नहीं रोक सके।

मनु, श्रद्धा श्रीर इड़ा का 'सांकेतिक ग्रार्थ' भी किन को ग्रामीष्ट है। मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा उसके एक पत्त 'हृदय' श्रीर 'इड़ा' उसके दूसरे पत्त मस्तिष्क का प्रतीक है। मन 'श्रद्धा' की श्रीर जब मुक्त जाता है तब तर्क श्रून्य हो जाता है; जब वह 'इड़ा' (बुद्धि) को ही सब कुछ समक्तिने लगता है, तो यंत्रवत् हो जाता है। उसका तोल तभी ठीक रहता है जब वह बुद्धि (इड़ा) श्रीर हृदय (श्रद्धा) दोनों का समन्वय करता है पर 'प्रसाद' ने श्रन्त में श्रद्धा (हृदय) की ही इड़ा ( बुद्धि ) पर श्रेष्ठता स्थापित की है। उनका विश्वास है कि मनुष्य 'बुद्धि' का परित्याग कर सकता हैं ; 'हृद्य' का नहीं। श्रात्मिक सुख की प्राप्ति 'श्रद्धा' द्वारा ही हो सकती है। 'बुद्धि' का उपयोग जीवन-संघर्ष में ही होता है। तर्क वितर्क से आत्मा की शांति मंग होती है। इसी से मनु पुकार उठते हैं

''यह क्या ! श्रद्धे ! बस त् ले चल, उन चरणों तक, दें निज संबल; सब पाप पुण्य जिसमें जल जल, पावन बन जाते हैं निमल; मिटते असत्य में ज्ञान लेश, समरस अखंड आनन्द वेश!''

श्रद्धा ही मनु को अन्त में उस आनन्द लोक तक ले जाती है जहाँ पहुँचकर कोई 'कामना' की ऐसी लहर उन्हें स्पर्श नहीं कर पाती जो विचलित बना दें। उनका मन उस मधुमती सूमिका में पहुँच जाता है जहाँ ममत्व का केन्द्र विशेष उसे खींच नहीं सकता। सर्वत्र एक ही माव, एक ही रस वह अनुमव करने लगता है। सभी वस्तुएँ उसमें 'आनन्द' का संचार करती हैं। 'कबीर' के भाव में साधक 'अमिय रस' की वर्षों में निश्चिदन भींजता रहता है।

'लहर' में भी किव ने इसी प्रकार की कांचा व्यक्त की है, 'कोलाइल की श्रवनी' से त्राण पाने के लिए वह व्याकुल हो उठा है

"ले चल वहाँ भुलावा देकर,
भेरे नाविक! धीरे धीरे।

जिल निर्जन में लागर बहरी,
अम्बर के कानों में गहरी
निरञ्जल प्रेम-कथा कहती हो,
तज कोलाहल की अवनी रे।"

"जिस गम्भीर मधुर छ।या में विश्व चित्र-पट चल, माया में विसुता विसु-सी पढ़े दिखाई ; दुख-सुख वाजी सत्य बनी रें।

श्रम-विश्राम चितिज-बेला से--जहाँ मृजन करते मेला से श्रमर जागरण उपा नयन से बिखराती हो ज्योति धनी रे!"

ह्यपनी इसी भावना की कवि ने कामायनी में पूर्ण परिस्ति की है रूपक के 'फ्रेम' में यही मनोवाञ्छा 'चित्र' के समान जमकर सँवर उठी है।

कामायनी में प्रकृति भुसकुराकर हर्ष-पुलक भी भरती है ; तीखी भू भंगियों से सहम का विकम्पन भी । पर, उसके दोनों रूपों में वैशि-ध्य है; श्रास्वाद है।

'उषा', 'सुनहले तीर', 'बरसाती है', 'रात', विश्व-कम ल की मृदुल मधुकरी है जो संसार में मधुर रस की वर्षा करती है। 'समीर' के मिस हाँभती 'किसी' के पास चली जा रही है घबराई सी, सहमी सी मानो। 'रोत-रानी' के 'प्रथम श्रमिसार' की कल्पना कितनी मधुर है!

उसकी 'उज्ज्वलता' पर कवि की कल्पन। हुलस उठती है

''विकल खिलखिलाती है क्यों तू ?

इतनी हुँसी न न्यर्थ बिखेर ;

तुहिन कर्णों, फेनिल लहरों में ,

मच जावेगी फिर श्रंधेर।"

'चाँदनी रात' कितनी मादकता भर देती है, इसकी श्रोर कवि का इक्षन है। जब रात में यत्र-तत्र मेध श्राकाश में दौड़ते हैं तो चाँद भाँकता व छुपता सा दीख पड़ता है, मानो रात ही धूँघट में श्रपना सुन्दर मुखड़ा ढाँप लेती हो। कवि कहते हैं

"घूँघट उठा देख सुसक्याती

किसे ठिठकती सी आती;

विजन गगन में किसी भूल सी

किसको एउति पथ में लाती।"

'चॉट' 'रजत कुसुम' सा है और उसकी 'चॉदनी' पराग सी । चारों ओर उसका छिटकना 'धूल' सा उड़ता प्रतीत होता है। ज्यो-त्स्ना का यह रूप इतना मादक है कि स्वय 'रात' भूली सी लगती है। 'रात' का यह मानवीकरण कितना सजीव होकर खिल उठा है! 'चॉदनी' की रजत कुसुम (चॉद) के 'नवपराग' से उपमा सम्भवतः हिंदी में प्रथम बार ही दी गई है।

'तारों भरी' 'रात' का ऋौर मी चित्र देखिए ''पगली हाँ सम्हाल ले कैसे

छूट पड़ा तेरा अंचल ; देख, विखरती है मिणिराजी श्ररी उठा वेसुध चंचल । फटा हुश्राथा नीज बसन क्या श्रो यौवन की मतवाली !

देख श्रकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोजी-भाजी!"

'हिमालय' श्रीर 'कैलास' के पर्वत भी सप्राश्य हैं। 'अलय' की कल्पना भी मन्य है, भयानक है

"धूँसती घरा, घघकती ज्वाला, ज्वाला-मुखियों के निश्वास; श्रीर संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था हास।"

यह सच है कि 'प्रसाद' की स्थायी प्रेममयी मावना 'नारी चित्र' को विस्मृत नहीं कर पाती। आकाश से शंपाओं का खंड खंड होकर निपात हो रहा है। पृथ्वी सूकम्प से कॉप रही है। कवि की कल्पना भयमीता रमणी की श्रोर दौड़ं जाती है

"बार बार उस भीषण रव से - कॅंपती घरती देख विशेष, मानो नील ज्योम उत्तरा हो - अर्जलंगन के हेतु श्रशेष।" े केवल प्रकृति का वर्णन मात्र 'प्रसाद' में कम भिलता है, वे तो उसे सजीव ही देख सकते हैं; मनुष्य की भावनाश्रों से उल्लिख या विषादमयी।

समुद्र किनारे की अवशिष्ट योड़ी सी 'घरती' का चित्र भी सुद्दाग रात की व्यथित राष्ट्रित लेकर सिमटी बैठी 'वधू' के रूप में प्रस्तुत है—

"सिंधु सेज पर धरा वधू अब

तनिक संकुचित बैठी सी ;

प्रवाय निशा की हवाचवा समृति में

मान किसे सी ऐंठी सी!"

'प्रसाद' जड़ को चेतन में और 'मानव' के रूप में देखने के अम्यासी हैं। यही तादात्म्य स्थापन की विह्नलतः उनकी रहस्यमयी प्रवृत्ति की द्योतक है! 'रहस्यवादी' भी क्या चाहता है ? वह जड़ चेतन्य की 'दुविधा' ही मिटा देना चाहता है!

प्रकृति के अतिरिक्त 'प्रधाद' ने अन्य स्थितियों के भी रम्य चित्र अंकित किए हैं। 'मनु' विशाल लम्बा पुरुष हैं

"प्रवयव की इड़ मांस - पेशियाँ,

कर्जिस्वत था वीर्थ्य श्रपार;

स्फीत शिराये, स्वस्य स्वत का होता था जिनमें संचार।"

मनु के पौरुष स्नावित इद शरीर से जो सीरम बहता था अउसी ने, 'श्रद्धा' को अपनी इस्ती खोने को विवश किया। स्त्री का श्राकर्षण उसी पुरुष के प्रति इदता धारण करता है, जिसमें पौरुष हो श्रीर परुषता भी।

'गर्भवती स्त्री' का चित्र भी श्रद्धितीय है। श्रद्धा का महापर्व (प्रसव-काल) समीप श्रा रहा है, ज़रा उसकी श्रोर निहारिए तो

''केतकी गर्भ सा पीला मुँह,

भाषों में आजस मरा स्नेह;

# हठयोग की पुस्तकों में कहा गया है कि स्वस्य शरीर के अस्वेद से मतवाली गंध बहती है जो आकर्षण की शक्ति रखती है। हुछ कृशत( नई लजीजी थी कंपित जतिका सी जिये देह !'' ''भातृत्व बोक्स से कुके हुए बंध रहे पयोधर पीन आज।''

चिन्ता, लाजा श्रादि मनोविकारों की भी अभिव्यक्ति श्रव्छी हुई है। चिन्ता का जन्म अभाव से होता है और जब वह तीत्र हो जाती है तो लाट पर टेढ़ी रेखाओं के रूप में व्यक्त होती है। उसी से व्याघि श्राधि को स्त्रपात होता है। 'लाजा' के स्वरूपों का किन ने बहुत ही निकटतम अध्ययन किया है।

''छूने में हिचक, देखने में

पलकें श्रांखों पर कुकती हैं;

कलरव परिहास मरी गूँजें

श्रधरों तक सहसा रकती हैं।"

''मै रित की प्रतिकृति लजा हूँ

में शालीनता 'सिखाती हूँ

मतवाली सुन्दरता पग में

, नूपुर सी लिपट मनाती हूँ।

लाली वन सरल कपोलों में

श्रांखों में श्रंजन सी लगती;

कुंचित श्रलकों सी धुंधराली

मन की मरोर बन कर जगती।"

कि ने 'लजा' के विषय में ठीक ही कहा है कि वह सदा हृदय में अतृप्ति की ध्यास जगाए रहती है। श्रीर वही 'श्रतृप्ति' जीवन को श्रन्त तक सरस बनाए रहती है।

'सत्य' की परिभाषा किव ने कितनी युक्तिसंगत की हैं--''श्रीर सत्य! यह एक शब्द त् कितना गहन हुआ है; मेधा के कीड़ा-पिंजर का पाला हुआ सुआ है।'' मनुष्य अपनी ही 'इच्छा' को 'सत्य' सिद्ध कर खेता है। वास्तव में अमुक ही सत्य है, यह कहना कठिन है--

''सब बातों में स्रोज तुम्हारी रट सी जगी हुई हैं ; किंतु स्पर्श से तर्क करों के बनता 'छुई सुई' हैं।''

अन्तर्श्वियों का चित्रण भी कई स्थानों पर बड़ा आकर्षक हैं।

मनु अद्धा को पाकर संसार में कुछ पाना नहीं चाहते पर अद्धा मनु
की हिंसा प्रवृत्ति से खिल हो 'अलग जा बैठो है'। मनु सोचने लगते हैं

''जिसमें जीवन का संचित सुख

सुन्दर मृत्त<sup>°</sup> बना है! हृदय स्रोज कर कैसे उसको कहुँ कि वह अपना है?"

उन्मुक्त हृदय से मनु 'श्रद्धा' को श्रपनी कहने में इसीलिए मिमन कते हैं कि श्रद्धा के मन का तादाल्म्य उनके मन से पूर्ण रूप से नहीं होने पाया। 'श्रद्धा' के मन की उलक्तन भी दर्शनीय है

उसके हृदय में मनु के प्रति अनुरिक्त है जिसमें रित और प्रेम दोनों का समावेश है। रित वह भाव कहलाता है जो शरीर पर प्यार करता है और प्रेम मानसिक भावना है जो ज्यापक है। 'श्रद्धा' ने 'मनु' के विशाल वर्षस्थल और तेजपूर्ण 'शरीर' पर स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया था। चेतना के चिणक 'स्वलन' को वह प्रमाद सममती है फिर भी जब 'मनु' की आँखों में मतवाली छलकन उसे दीख पड़ती है तो वह अपना तर्क खो देती है उसकी पलके नशीली बन मत्यने लगती हैं वह मनु की मुजाओं में अपने को सौंप देती है, स्वयं 'स्रो' जाती है। फिर वह यह नहीं सोचती

''कितना दुःख जिसे मैं चाहूँ वह कुछ श्रीर बना हो ; मेरा मानस चित्र सींचना सुन्दर सा सपना हो।'' फिर तो वह स्वयं श्रपने को समभा लेती है।

"जिसके हृद्य सदा समीप है

वहीं दूर जाता है;

श्रीर कोध होता उस पर ही

जिससे कुछ नाता है।"

कभी कभी भनुष्य के भुख से भावी धत्य बोल उठता है। श्रद्धा भनु के साथ भादक लहरों में बहते समय कह उठती है

> "कल ही खिद परिवर्तन द्दोगा तो फिर कौन बचेगा; क्या जाने कोई साथी बन नूतन यज्ञ रचेगा!"

हम देखते हैं 'मनु' 'श्रद्धा' को छोड़ कर चले जाते हैं और 'इड़ा' के साथ नया जीवन थापन करते हैं; यद्यपि 'इड़ा' को सर्वथा अपनाने में वे समर्थ नहीं होते। जब शारीरी प्यास विह्वल हो उठती है, तब व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल नहीं जाता, भूलने की घोषणा अवश्य करता है। पुरुष की ऑखों में उस 'च्च्य की अत्यिक रूपमयी हो जाती है। 'मनु' के मन में जब 'वासना' लहर उठती है, वे श्रद्धा को लच्य करते हैं

"कहा मनु ने तुम्हें देखा श्रितिथि! कितनी बार; किन्तु इतने तो न थे तुम दवे छवि के भार!" श्रीर भी

"तुम समीप, श्रधीर इतने
श्राज क्यों हैं आए ?
इक रहा है किस सुरमि से
तृप्त होकर आय ?"

मनु 'वासना' से उन्मत्त होकर 'श्रद्धा' को सबसे अधिक सम्मान देने को अस्तत हैं

> "आज ले जो चेतना का यह समर्पण दान। विश्व रानी! सुन्दरी! नारी जगत की मान।"

पुरुष स्त्री का सर्वस्व हरण करना चाहता है। अतः उसकी चाड़ कारिता मरी आदुरता देखिए। कितनी त्वरा में वह उसे एक साथ ही तीन तीन सम्बोधनों से आत्मिविमोर बनाना चाहता है प्रसन्न पुलक से भर देना चाहता है।

विश्व रानी ! सुन्दरी !! नारी जगत की मान !!!

वेचारी नारी, भोली नारी । कोमल नारी । इतने शब्द-माधुर्य का

'स्पर्श करने लगी जजा लिलित कर्ण कपोल, खिला पुलक करंब सा था भरा गद्गद बोल।''

फिर तो 'प्रसाद' उसे चेतना के द्वार पर ते जाकर इस निष्ठुर सत्य का उद्घाटन उसके मुख से ही कराते हैं

> "किन्तु वोली क्यों समर्पण आज का है देव! बनेगा चिर-वंध नारी हदय हेतु सदैव। आह मैं दुवल, कहो क्या ले सकूँगी दान! वह, जिसे उपभोग करने में विकल हों आन ?"

कि ने अद्धा श्रीर मनु का मनीवैश्वानिक ढंग से नारी श्रीर पुरुष के रूप में मिलन कराया है ! एक बार पुरुष के श्रागे श्रात्मसमप्रण कर देने पर श्री श्रपनी सत्ता पुरुष से पृथक् नहीं रख सकती। तभी 'श्रद्धा' 'लजा' से कहती है

"मैं जभी तोलने का करती
उपचार स्वयं तुल जाती हूँ;
भुज लता फँसा कर नर तरु से
भूले सी भोंके खाती हूँ।"

में जब जब अपने को संभालने का प्रयत्न करती हूँ तो स्वयं चेसभाल बन जाती हूँ । वह अनुभव करने लगती है कि मुक्ते तो केवल 'उत्सर्ग' ही करना है । उसका प्रतिकार पाने की आशा मुक्ते नहीं करनी चाहिए । यही बात 'काम' ने भी मनु से कही है ''मनु ! उसने तो कर दिया दान, वह हृद्य प्रण्य से पूर्ण सरल जिसमें जीवन का भरा मान ; जिसमें चेतना ही केवल निज शान्त प्रभा से ज्योतिमान ।" लजा तभी कहती है

> "नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में; पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में।"

सुख-दुख, पाप-पुर्व सभी को हॅसते रोते नारी सहती है। श्रद्धा को प्रसाद ने सहद्वता, सुन्दरता श्रीर सात्विकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। मनु के परित्याग के पश्चात् भी वह उसे मन से नहीं त्याग सकी

"रुक जा, सुन ले श्रो निर्मोही! वह कहती रही श्रधीर श्रान्त।"

स्वप्त में वह 'निर्मोही' को इड़ा के प्रति श्राकर्षित देखती है संकट में धिरा देखती है तो विकल हो जाती है, खोज में निकल पड़ती है और 'इड़ा' से पता पा लेती है। 'इड़ा' के कारण ही उसके 'निर्मोही' की दुर्गति हुई श्रतः वह खीमाकर'कहती है

''सिर चढ़ी रही ! पाथा न हृद्य , तु विकल कर रही है अभिनय।''

श्रद्ध। के इस कथन पर श्रापत्ति उठाते हुए स्व० पं० रामचन्द्र श्रुक्त ने लिखा था 'श्रद्धा इड़ा से कहती है कि 'सिर चढ़ी रही पाया न हृदय।' क्या श्रद्धा के सम्बन्ध में नहों कहा जा सकता 'रस पगी रही पाई न बुद्धि'। जब दोनों श्रलग श्रलग सत्ताएँ करके रखी गई हैं तब एक को दूसरी से शून्य कहना और दूसरी को पहिली से शून्य कहना गड़वड़ में डालता है।" पर श्रद्धा ने मन की जिस श्रवस्था में 'इड़ा' को उलाइना दिया उससे कोई गड़बड़ी नहीं पैदा होती। 'कामायनी' केवल मनोवृत्तियों पर लिखे गए निवन्थों का संग्रह नहीं है, वह प्रबन्धन कान्य है, कथा को लेकर चलने वाला। जिसमें किव ने चिर्ननित्रण का भी थोड़ा बहुत विचार रखा है। श्रद्धा के उहा कथन से भी इड़ा

श्रीर श्रद्धा के प्रकृति - भेद में कोई शंका नहीं होती। मनुष्य किसी का स्वमाव जानकर भी तो विषम परिस्थित में ऐसी परिस्थित में जिसके निर्माण में उसका हाथ है, उसे उसकी श्रानष्टकारी प्रकृति पर भला- बुरा कहता है, इड़ों को तर्क की लहरें 'गिनने वाली' जानकर भी श्रद्धा श्रपने श्रादेग को वहुत स्वामाविक रीति से प्रकट करती है

'सिर चढ़ी रही पाया न हृदय।''

इड़। 'बुद्धि' का प्रतीक होकर भी 'नारी' है, वह पुरुष की वासना-वेग में बहती नहीं है पर एक बार उसका हृदय अपनी निष्ठुरता पर 'घक् घक्' होने लगता है। उसकी अन्तर्वेदना उसके अद्धा को कहे गए शब्दों से प्रकट होती है

"तिस पर मैंने छीना सुहाग है देवि ! तुम्हास दिन्य-राग ; मैं अाज अकिंचन पाती हूँ अपने को नहीं सुहाती हूँ ; मैं जो कुछ भी स्वर गाती हूँ, वह स्वयं नहीं सुन पाती हूँ।"

वह मन ही मन श्रनुभव करती है कि उसकी निष्ठरता ने ही 'मनु' को विद्यित बना डाला है। जब मनुष्य श्रपने कृत्यों पर ग्लानि से भर जाता है तो वह 'श्रपने को ही नहीं सुहाता!' 'घुणा श्रीर ममता' की उलक्षन भरी चिन्तन में उसकी न जाने कितनी रातें बीत चुकी हैं। नारी का वह हृदय था जिसमें 'सुधा-सिन्धुं 'लहरे लेता है श्रीर बाइव प्याला भी उसी में जलती है। उसमें 'द्यमा श्रीर प्रतिशोध' दोनों की माया नृत्य करती है। प्रेम वही 'श्रपराध' बन जाता है जब वह सभी सीमाश्रों को तोइने के लिए मचल उठता है। 'मनु' को हसी सीमोल्लाधनन्वेष्टा के लिए कष्टों की मही में जलना पड़ा।

'श्रद्धा' में 'इड़ा' के प्रति खीमा-रोष का भाव श्रवश्य है, ईर्ष्या का नहीं। 'श्रद्धा' का सचमुच श्रादर्श चित्र है। उसमें भारतीय नारी-त्व का उण्ज्वलतम रूप देदीप्यमान हो रहा है। 'श्रद्धा' श्रपने सौम्य-कुमार को 'इड़ा' को सौंप देती है; श्रीर श्राशा करती है कि दोनों के सम्मलन से मानव का भाग्योदय होगा। 'इड़ा' श्रद्धा के इस प्रस्ताव को शीघ स्वीकार कर लेती है श्रीर मनु के 'कुमार' के साथ उसका तादारम्य हो भी जाता है।

'मनु' के चिरित्र के सम्बन्ध में इम पहले किसी प्रकरण में लिख चुके हैं। वे 'त्रादर्श' पुरुष नहीं हैं; उनमें नैतिक बल की कमी है, परिस्थित से प्रमावित हो जाना उनका स्वभाव है। उनकी ईष्यी ब्रास्वामाविकता की पराकाष्टा तक पहुंच गई है। आदि पुरुष की दृढ़ता ब्रारे नेतृत्व को उनमें अभाव है; 'स्त्री' के इशारों पर थिरकना मर वे जानते हैं; उनमें स्वयं कर्त्तव्य-शिक्त नहीं है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं

''साहस छूट गया है मेरा। निस्संबल भग्नांश पथिक हूँ

लीट चलो इस बात चक्र से मैं दुवल अब लड न सक्रा।"

श्रद्धा ही उनमें 'बल' श्रीर 'साहस' बढ़ाती है। किव ने 'पुरुष' को स्त्री के बिना सर्वथा निरालम्ब, निराश्रय बतलाया है। 'स्त्री' को सर्वशिक्तमधी स्फूर्ति-प्रतिमा श्रीर पुरुष के श्राधार से स्वतंत्र चित्रित किया है। इसमें स्त्री के गीरव की उच्च स्वर में धोषणा मले ही सुन पड़े पर वास्तविकता इसी में है, 'समरसता' इसी में है कि जिस प्रकार पुरुष स्त्री के बिना श्रपूर्ण है उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष के बिना पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकती। 'असाद' ने चित्र के एक ही भाग में गहरा रग मंरकर 'स्त्री' को 'सर्वगुण सम्पन्ना' दिखाकर 'द्वला' की 'डॉडी' को एक श्रोर ही भुका दिया है।

यह चर्चा इमने मनु, इड़। श्रीर श्रद्धा के विश्वित श्राख्यान को हिए में रखकर की है। उनके सांकेतिक रूप पर विचार करने से मनु के 'श्रद्धा' श्रीर 'इड़ा' दो श्रंग हैं दूसरे शब्दों में क्रमशः मावना श्रीर खुद्धि। सांसारिक सवर्ष में 'मावना' का नहीं; 'बुद्धि' का सहारा लेना पड़ता है, पर जहाँ श्राह्मिक उत्कर्ष की कामना है, वहाँ बुद्धि का सर्वथा परित्याग किया जा सकता है; केवल श्रद्धा—मावना ही हमें सुख लोक में ले जा सकती है। श्रद्धा से इम सहज विश्वासी बन जाते हैं।

कामायनी में 'दर्शन'

'कामायनी' में मानव जीवन का सनातन सत्य भी श्रिभिन्यक हुआ है। आध्यात्मिक साधना मनुष्य की 'वासनाओं' की तृप्ति के पश्चात् ही समव होती है सफल होती है। प्रारम्भ ही में संसार से एकदम ब्रॉल मूँद कर 'भीतर का रहस्य' नहीं दिललाई पड़ता। 'बाहर' ब्रॉल खोलकर देल चुकने पर ही अन्तर के पट खुलते हैं श्रीर 'शिव' के 'दर्शन' होते हैं। 'प्रधाद' ने ब्रापने साहित्य में यत्र-तत्र 'धमरसता' का उल्लेख किया है। यह शैवदर्शन का शब्द है।

शैवदर्शन 'श्रद्धेतवाद' से दूर नहीं है। 'श्रागम' में 'श्रद्धेत' का श्रर्थ दो का नित्य सामरस्य है।

एक शास्त्रकार कहते हैं

"इति वायस्य संवित्तिः क्रीडात्वे नाखिलं जगत्। संपरयन् सततं युक्ती जीवन्सुक्ती न संशयः॥"

'जीवन्मृक्त' जगत भर को ही आत्मविलास के रूप में देखते हैं; उनकी योगावस्था कभी भग्न नहीं होती । भेद और अभेद, व्युत्थान और निराध दोनों के अन्दर साम्यदर्शन होने पर और कोई आशंका नहीं रह जाती । क्योंकि दोनों एक ही के दो प्रकार हैं । इसी को शिवन्थिक का सामरस्य या चिदानन्द की प्राप्ति कहते हैं । यही 'ईश्वराद्धयवाद' की विशिष्टता है । यह न तो शुक्क शानमार्ग है और न शानहीन मिक्तमार्ग ही इसमें ज्ञान और मिक्त दोनों का सामञ्जस्य है । चिदंश ज्ञान भाव है और आनन्दांश भिक्त है । परमतत्त्व स्वातत्र्थमय है, स्वतंत्रता ही पूर्ण शिक्त है । इसी कारण इस मत में चरमावस्था में भी शिवशिक का सामरस्य माना गथा है । शिव और शिक्त श्रीमक है ।

हिन्दू-शास्त्र 'मृत्यु' को ही जीवन का अन्त नहीं मानते, जीवन तो अनन्त है 'महाअलय' की चिता में जब सब कुछ 'अन्त' हुआ सा दीखता है, जीवन की किरणें रह रहकर मुसकुरा उठती हैं। 'शिव' को सहारक नहा गया है पर उनकी पूजा 'लिंग' के रूप में की जाती है दूसरे शब्दों में वे सहारक ही नहीं, 'स्रष्टा' के भी अतीक माने जाते हैं। उन्हें 'नटराज' भी कहा जाता है।

रोनेल्ड्से ने लिखा है "To the Indian the Natraj is the plastic presentation of whole philosophy, the whirl of the dance is the energy of the Uni-

verse " तांडवनृत्य में विश्व की गति-स्फूर्ति-ही साकार हो उठी है । ldeal of Hinduism में पं० काशीनाथ लिखते हैं "Behind this whirl of plastic circumstance, the ebb and flow of changing creation, there is peace at the heart of it all. Death may be levying its horrid toll, new life may come only through pain and tribulation and the whole of life may be as unstable as water on the leaf, but behind these all is the peace of God all is well with the world. Sheo is on his Kailash amdist the silence of the pure snows, sitting absorbed in the ecstatic calm of Samadhi. Both he and Vishnu asleep on the Shesh Nag, convey the assurance that "Anand" and peace are at the beginning and at the end of creation, and so consequently peace must also in reality be at the heart of this tumultuous ocean of life."

(इस परिवर्तनशील विश्व के चढ़ाव-उतार में संधर्षमय परिस्थिति के पीछे एक प्रकार की शांति का श्रावास रहता है। मृत्यु श्रपनी मयंकरता का भले ही प्रदर्शन करे, नवजीवन श्रनेक संकटों, कथों के पश्चात् ही श्रांखें खोले, समस्त जीवन कमल पत्र पर जलविंदु के समान भले हा श्रास्थर हो, परन्तु इन सबके पीछे परमात्मा की परम शांति छिपी हुई है जिससे समार को प्रत्येक हलचल में शिवम का ही माव श्रन्तिहित रहता है। शिव हिमाच्छादित केलास पर विराज रहे हैं समाधि ही में हूवे हुए हैं। शिव श्रीर विष्णु यह विश्वास दिलाते हैं कि श्रानन्द श्रीर शांति सृष्टि के त्यादि श्रीर श्रव दोनों में रहते हैं। श्रव इस हहरानेवाले जीवन समुद्र के तल में भी सचमुच शांति का हो वास है।)

शिव की दृष्टि में कोई वस्तु श्राशिव (बुरी) नहीं है। विष भी

उनके श्रोठों में श्रमृत बन जाता है। नरमंडमाल, सर्प श्रादि भयो-त्यादक वस्तश्रों से उन्हें चाव है।

शिव से आत्मा का मिलन कव होता है ? इस प्रश्न को उत्तर पावती का पौराणिक आख्यान दे देता है । शैल-निन्दनी शिव से मिलने के लिए व्याकुल थीं । अतः उन्होंने एकनिष्ठ हो अनेक संकटों को सहकर उनके प्रति अपनी भावनाओं को केंद्रित किया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रेम, श्रद्धा और भिक्त से ही 'शिव' रीमते हैं।

'पावती' को आतमा का प्रतीक माना जा सकता है और शिव तो चिर आनन्द स्रोत परमास्मा के स्वरूप हैं ही । शिव के पाँच रूप हैं १ संहारक, २ स्रष्टा, ३ मायायोगी दिगंबर, ४ मंत्रविद् अधि, ५ नटराज।

'कामायनी' में 'शिव' के पाँचों रूपों के दर्शन होते हैं

'मनु' के इड़ा के प्रति किए गए अत्याचार से 'रुद्र-नयन' खुल जाता है। वसुधा काँप उठती है

''प्रकृति त्रस्त थी, भूतन⊺थ ने,

नृत्य विकम्पित पर श्रपना ! उधर उठाया, भूत सृष्टि सब,

होने जाती थी सपना !"

यह उनका सहारक रूप है। जब रुद्र की रोष शान्त हो जाता है, स्रष्टा का रूप 'कर्म' में इङ्गित किया गया है

<sup>('</sup>नीज, गरल से भरा हुआ

यह चंद्र कपाल लिये हो :

इन्हीं निमीलित ताराओं में

कितनी सांति विथे हो।

श्राखिल विश्व का विष पीते हो

सृष्टि जियेगी फिर से ,

कही श्रमर शीतलता इतनी

अाती तुम्हें कि घर से ?"

अचल अनन्त नील लहरों ,पर आसन मारकर बैठे हुए देव 'माया

थोगी दिगम्बर' ही हैं। मत्रन्दि ऋषि का रूप उनका कैलास पर दिखाई देता है, जहाँ मनु ग्रपनी साधना में लीन हो सत्य-ज्ञान को प्राप्त करने में रत रहते हैं। 'दर्शन' मे मनु ने 'नर्तितनटेश' को देख कर ही चेतना खो दो है श्लौर वे श्रद्धा को पुकार उठे थे

"यह क्या ! श्रद्धे ! बस त् ते चल,

उन चरणों तक, दे निज संवल।"

पीड़ा, संघर्ष और मृत्यु में ही नवजीवन छिपा हुआ है, शांति सुसकर। रही है, यह महान शिव तथ्य 'कामायनी' में हमें मिलता है। प्रलय के तायड़व में ही नवजीवन और नव सृष्टि के अंकुर शेष ये वे थे 'मनु' और 'अड़ा'। हम देखते हैं, सृष्टि के 'अंत' में प्रलय के पूर्व ही 'आनन्द' की कीड़ा थी और सृष्टि के प्रारंभ में भी 'आनन्द' अड़ा के रूप में मनु के जीवन में बरस उठता है। जीवन का मध्य सघर्षों में बीतता है पर जब उसकी संध्या आने को होती है तो फिर एक बार स्थायी 'आनन्द' मनु के जीवन में छा जाता है और वह 'शिवरूप' हो जाते हैं।

जिस आनन्दमय वातावरण की सृष्टि करती हुई कामायनी की इति होती है वह हमारे मन में चिरशांति की उद्मावना करता है। 'मनु' का मन 'शांति' का आश्रय है, 'शिव' उसका आलम्बन और 'कैलास' का रूप जिसमें 'पुरुष' पुरातन स्पंदित सा मानसी गौरी लहरों का कोमल नर्तन देखता है, शांत माव को उद्दीस कर रहा है। हमारे इदय से शांत रस कर उठता है। हम भीतर ही भीतर भींग उठते हैं।

श्री इलाचद्र जोशी के शब्दों में "कामायनी" की रचना मानवातमा की उस चिरन्तन पुकार को लेकर हुई है जो श्रादि काल से चिर श्रमर श्रानन्द श्रीर चिर श्रमर शिक्त प्राप्त करने की श्राकांचा से व्याकुल है। इस घोर श्रहम्मन्यता पूर्या दुर्दम श्राकांचा की चिरतार्थता के प्रयत्न में मानव को जिन संकट-संकुल-गिरि-पर्थों, जिन जटिल जाल जिन ताहन श्ररप्य प्रान्तरों तथा घोर श्रंधकाराच्छन्न कराल रात्रियों का सामना करना पहला है, उनके संघात की वेदना 'कामायनी' में बिजली के शब्द से कड़कती हुई बोल उठी है।"

# परिशिष्ट ( क )

# 'ब्राँसू' की 'पंकितयों' पर प्रकाश

इस करुणा से भरे हृदय में अब विकलता छ। गई है। और पता नहीं, क्यों वेहद वेदना वद गई है हिदय में दुख की स्थिति तो भी ही पर कि कहते हैं कि उसमें अब दर्द की तीवता क्यों अनुभव होने लगी हहस प्रश्न का उत्तर कि ने आगे की हो पित्तयों में दें दिया है।

#### $\times$ $\times$ $\times$

उनके मन में भूलो बीती बातों की स्मृति जाग उठी है और वहीं स्मृति मन के पर्दे पर बारबार घीरे-घीरे टकरा रही है, पहिली दों पंक्तियों में किव प्रश्न करते हैं कि मानस-धागर के किनारे पर भाव-लहरें क्यों टकरा रही हैं १ 'लोल' शब्द कहता है, कि स्मृतियों एक के बाद एक वड़ी शींघ्रता से उठ रही हैं। श्रीर मन पर धक्के मार रहो हैं। परन्तु उन स्मृति-लहरों का श्राघात भी मधुर है, तभी उनकी क्ल-कल' ध्वनि है।

#### $\times$ $\times$ $\times$

किन की स्मृति-वेदना 'हाहाकार' स्वरों में प्रखरित हो जाती है पर यह चीत्कार उन्हीं तक मँडराकर रह जाता है। जिसके प्रति वह उन्मुख होता है उस तक पहुँच ही नहीं पाता। ऐसा प्रतीत होता है, किन का 'प्रिय' इस लोक में नहीं रहा। जिसके साथ उन्होंने मिलकर प्रेम का मादक प्याला पिया था, वह (प्याला) श्रव उनके हाथ में श्रकेला ही रह गया है 'उसकी रिक्तता से वे रह-रह व्यथित हो उठते हैं। उनका उत्पीदन 'श्रर्थय रोदन' बन गया है, जो बाहर प्रकट होकर उनकी श्रान्तरिक श्रवस्था को सारे संसार श्रीर श्राकाश तक में भर देता है पर उसका कोई प्रत्युत्तर उन्हें नहीं मिलता। वे श्रपने करण श्रालाप को स्वयं सुना करते हैं। उनके श्रॉस्त्रों के साथ श्रांस् वहानेवाला श्रीर कोई उन्हें नहीं दीखता। इसी से वे

पूछते हैं कि 'मेरी प्रतिष्वनि' शून्य चितिज से क्यों लौट श्राती है ? यह एकाकी रुदन पागल का प्रलाप तो नहीं है ?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

भीने ग्रपने विहुत जीवन के सुख-दुख दोनों पहलु औं को स्पष्ट ही प्रस्तुत कर दिया है। 'किव कहते हैं 'मुक्ते स्वयं पता नहीं कि मैने ऐसा क्यों किया १ पर इससे मुक्ते सुख अवश्य अनुभव हुआ है।" अपने जायत मन या जीवन को किव ने 'व्यथित व्योम गंगा' की उपमा दी है। श्राकाश-गगा के फैनिल तारक-समूह व्यथा के प्रतीक प्रतीत होते हैं। जब कोई तरल चीन मथी जाती है तो वह फेनिल हो उठती है। हृदय को जब वेदना मथने लगती है तो उससे उठा हुआ फेन ही मानों ऑसों से आँसू बनकर दरक जाता है। नदी के उद्गम श्रौर अन्त ही उसके दो छोर होते हैं। कभी कभी नदी के उद्गम के ठीक स्थान का स्पष्ट पता नहीं चल पाता । उसका स्रोत अज्ञात स्थल से ही फूटकर वह सकता है पर कवि ने अपने मन की 'तरिक्वनी' के किसी भी 'छोर' को गोपनीय नहीं रखा। जिस तरह हम 'श्राकाश-गंगा' की रेखा के दोनों छोरों को खुली आँखों से देख सकते हैं उसी प्रकार कवि ने भ्रमने 'जीवन' के दोनों छोरों (हर्ष ग्रीर ग्रवसाद) को बहुत ही स्पष्टता से छिटका दिया है। और ऐसा करने पर उन्हे सुख ही श्रनुभव हुआ है। यह एक मनोवैशानिक तथ्य है कि जब मनुष्य अपने दवे 'विकारों' को बाहर निकाल देता है तो उसे एक प्रकार की सेहत मिलती है।

('छोर' को किन ने स्त्रीलिंग बना दिया है और उसका बहुवचन 'छोरें' भी तुक का तकाजा पूरा कर रहा है।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मेरे हृदय में अनेक स्मृतियाँ छाई हैं। जिस प्रकार नीलाकाश में फैले हुए नत्त्र समुदाय को नहीं गिना जा सकता उसकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकतो उसी प्रकार मेरे सुख-दुखमय जीवन की स्मृतियों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसा मालूम होता है मानो मेरे हृदय में ही आकाश छा गया हो। हृदय को 'नील निलय' (नीला स्थान) इसिलए कहा है कि वह एक तो श्रन्थ है आकाश ही की तरह और दूसरे वह निराशा से परिपूर्ण है निराशा अंधकार के समान है और श्रंधकार का वर्ण नील' कहा जा सकता है।

 $\times$   $\times$ 

हृद्य में जो ज्वालामयी जलन है 'प्रिय' की स्मृति चिनगारियों हैं यही गरम 'आँ स्व' बनकर गिर रही हैं। आँ स्मृत्रिय की रमृति में ही वह रहे हैं। अतएव यह प्रकट कर रहे हैं कि किव का 'उनसे' कमी मिलन हुआ था। जो इन पंक्तियों में आध्यात्मकता का आमास पाते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा परमात्मा पहिलो 'एक' थे। अब जो आं स्व गिर रहे हैं वे आत्मा की वियोग-वेदना के अंगारे ही हैं; हम इन पंक्तियों में हठात् 'आत्मा-परमात्मा' का साम्प्रदायिक अर्थ आरोपित नहीं करना चाहते। 'प्रिय' का अन्तिम मिलन प्रेमी के लिए 'महा- मिलन' ही है। अतः उसके वियोग में रमृति का जल उठना और गरम- गरम आँ सुओं का दरकने लगना लौकिक अनुमूति का परिचित विषय है।

× × ×

पृष्ठ १० हृद्य में विरहानि जल रही है, पर मुने यह जलन भी शीतलता प्रदान करती है सेहत देती है। इसीलिए 'ज्वाला' शीतल है। चूंकि मै प्रिय के अभाव में जी रहा हूँ णाँसें ले रहा हूँ, इसलिए मेरी वेदना बढ़ ही रही है। मेरी साँसें जिनका उनके अभाव में चलना व्यर्थ प्रतीत होता है, समीर का ही काम करती हैं। जिस प्रकार हवा के भोंकों से अगा की लपटें बढ़ती हैं, उसी तरह मेरे हृदय की वेदना की लपटें साँसों के समीर से ऊँची ही उठ रही हैं।

यदि 'प्रिय' के श्रीमल हो जाने पर साँसें एक जातीं, तो वेदना की श्राग उठती ही कहाँ से १ वह भी साँसों के साथ ही सो जाती । जीवन में श्राव कोई 'श्र्य' नहीं रह गया । श्रतएव साँसें जिनसे शरीर जी रहा है, व्यर्थ ही चल रही हैं । 'शीतल ज्वाला' में विरोधामास कितन। श्रनुमृति पूर्ण है । धनानंद ने भी कुछ ऐसा ही कहा है

''घूम करें न घरें गात सीरा परें, ज्यों उद्यों, जरें ढरें नैन नीर ... ''

 $\times$  imes

पृष्ठ १० (२) मेरे हृद्य के प्रेम-समुद्र के भीतर वेदना का बद्दवानल छिपा हुआ था। और मेरी आँखें प्रिय के रूप-दर्शन के अभाव में तहपती थीं प्यासी मछलों के समान जो पानी से पृथक हो जाने पर विकल हो उठती है। मेरी आँखों में प्रिय के रूप-दर्शन की ध्यास की विकलता भरी है। आँखों|की मछली की और प्रिय-दर्शन को रूप-जल' की उपमा दी गई है।

× × ×

पृष्ठ १०--श्राँखों से गरम श्राँस टप-टप गिर रहे हैं। हृदय में प्रिय-विरह ने वेचैन उथल-पुथल मचा दी है । कवि ने इस विवशा-वस्था का कितना प्रलयंकर चित्र खींचा है ! जब पृथ्वी प्रलय से श्रम-भूत होती है तब आकाश से उल्कापात होता है। तारे टूटने लगते हैं, समुद्र लहरों के साथ लहरा उठता है, पृथ्वी में ऋस्तव्यस्तता छा जाती है, वह खटी सी दिखाई देती है। घरणी में यदि इस नारी का आरोप करें तो नीलिमामय आकाश मानों उसके बिखरे हुए केश हैं। नचनों का दूटना श्रीर समुद्र के खुलखुलों का फूटना, प्रलयावस्था का चीतक है। किव को इन पिक्तियों में एक ऐसे अप्रसहाय व्यक्ति की तस्वीर खीचना श्रमीष्ट था, जिसके श्रमावमय हृदय में उथल-पुथल मची हुई है; जिसे अपने शरीर को ( घरणी, शरीर की धोतक है ) सँभालने तक की सुचि नहीं है। श्रतः उसके केश श्राकाश में विखरे हुए से, खुले हुए दिख रहे हैं। शरीर की बेसँभाल श्रवस्या, मन की भरयंत तीत •याकुणता प्रकट करती है। व्यक्ति की ऑखों से आँसू कर-मार भार रहे हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है मानों हृदय-समुद्र के बुलबुले ही फूटकर ऑखों से बाहर निकल पड़े हैं ; अथवा नचत्रों की माला ही दूर पड़ी है। (प्रथम दो पिक्तयों में उत्प्रेचा और संदेहा-नकार है।)

पृष्ठ ११ प्रिय के कोमल स्मृतिचरण ने मेरी इदय-वेदना के छालों को छू दिया है। वे ही अब फूटकर और घीरे घीरे धुलकर ऑस् के रूप में वह रहे हैं। किव ने ऑसुओं की 'करुणा के कल' से उपमा दी है।

(इन पंक्तियों में वीभत्स रस की ग्रावतारणा रसामास पैदा करती है। श्रंगार में करणा के मिल जाने से श्रागर तो चमक उठता है पर वीभत्स का मेल इसके सौन्दर्य को फीका कर देता है।)

### × × ×

पृष्ठ ११ इस व्याकुल बना देनेवाली वेदना को अपने हृदय में पालकर कीन सुख को पुकार सकता है !--कौन सुख को अपने निकट देख सकता है ! इमारा अनजान मोला ग्ररीब (प्रिय के मिलन-सुख-वैभव से रंक) जागृत मन 'विरइ-वेदना' में वेहोश है ; ऐसी दशा में उसे सुख कहाँ नसीब होगा !

# × × ×

मन में बारवार ऋभिलाषार्ये उठ रही हैं; साथ ही सोई हुई व्यथा भी जाग उठी है। श्रव सुख कैसे मिल सकता है १ श्रव तो रोते रोते ही श्रॉखें भप रही हैं। सुख की नींद कहाँ सो सकता हूँ १

#### × × ×

पृष्ठ १२ मेरा यह हृदय-कमल उसकी भौरों के समान काली अलकों में उलम गया था। ये आँस उसी हृदय-कमल के मकरंद हैं, जो ऑखों से मतकर गिर रहे हैं। हृदय की उसार्स ही सॉसों के रूप में बाहर निकलकर पवन में मिल रही हैं। प्रेमी प्रिय की काली अलकों के सौन्दर्य पर रीम उठा था और अब उसके विरह में वे ही 'अलकें' उसके जी को रला रही हैं।

#### × × ×

पृष्ठ १२--जिस समय हृदय में प्रेम अकुरित हुआ या और उससे जो उसमें मीठा मीठा दर्द होता था वह मिलनावस्था में मन को मादेकता से मर देता था और उससे जी को भी अल्छा लगता था गरन्तु अब विरह में वही प्रेम की पीड़ा हृदय को सहलाती नहीं, हिला देती हैं विचलित बना देती है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ १२ युख नष्ट हो गया है, उम्में सो गई हैं; श्रतः जीवन भार हो गया है। श्रिनिच्छापूर्वक ली गई साँसें वेगार डोने के समान हैं। (वेगार कोई प्रसन्नता से नहीं करता) मैं जीना नहीं चाहता। यह हृदय जिसका उल्लास कठ गया है, रमशानवत् ही है, जहाँ केवल करणा की ही सिसक सुन पहती है। यहाँ 'डोने' शब्द में ही वेगार श्रीर 'श्रिनिच्छ।' का भाव व्यक्षित हो जाता है!

पृष्ठ १३ पपीहा 'पीपी' पुकार रहा है, कोवल के स्वर से स्वमावतः ही रस कार रहा है; पर मेरी जीवन-कहानी का करुरा भाग श्राँस से भीगा हुआ है। वह 'पपीहे' और कोवल की ध्वनियों से कैसे पुलक सकता है !

पृष्ठ १३ समार के व्यावहारिक बाजू को सामने रखते हुए कवि कहते हैं कि जो अपने सुख में ही इवे हुए हैं उसीमें अपने को सुलाए हुए हैं, और जिनकी व्यथाएं सो गई हैं जिनके हृदय की किसी की व्यथा को अनुमन करने की स्थाता ही पंगु हो गई है, उन्हें मला दूसरों के दुख को सुनने का अवकाश ही कहाँ मिल सकता है ?

कि वहाँ शोषकवर्ग की मनोवृत्ति की श्रोर भी इङ्गित कर रहे हैं। को सहदय नहीं हैं, जिनमें किसी के श्रोस देखकर दर्द की एक चमक भी नहीं उठती, उन्हें श्रपनी क्रम्य-क्या सुनाने से लाभ ही क्या ? यदि कोई हमारी व्यथा सुनकर एक उसांस भी भर लेता है, तो हमारे पीड़ित हृदय को भारी सेहत मिलती है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ १४ गेरे जीवन की समस्या इतनी जटिल हो गई है। इतनी उलक्षन से भर गई है कि मुक्ते स्वयं आश्चर्य होता है। वह किसी योगी की जटा के समान कैसे बढ़ गई १ भेरे हृदय में भी अब शुक्कता की धूल उड़ रही है नीरसता छ। गई है जटाजूटधारी योगी की तरह मेरी यह अवस्था किसकी 'कृपा' का फल है ? किसके कारण में ऐसी उलकान मरी स्थित में पहुंच गया हूं ! (किन ने इन पितायों में एक जटाधारी योगी का चित्र खींचा है। 'प्रिय' के अभाव में प्रेमी की अवस्था भी किसी 'योगी' से कम नहीं होती। 'सूर' की गोपियों ने भी कथन से यही कहा था कि इम निरहिशी 'योग' क्या सीखें, इम तो स्वयं योगिनी बनी हुई हैं। 'धूल' शुक्तता का प्रतीक है।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ १४- ऑस् कब बरसते हैं ? जब वेदना की अनुमृति अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाती है , खूब संचित हो जाती है धनीमूत हो जाती है । वेदना को अनुमृतियाँ मेरे मन में स्मृति के समान छाई हुई शीं । दूसरे शब्दों में मेरा सारा मन वेदना से व्याप्त था । स्मृति जब आती है तो सारा मन ही इससे मर जाता है । हमें जिस वस्तु का जब स्मरण आता है तब हमारा मन केवल उसी वस्तु का चिन्तन करने लगता है, उसमें वही वस्तु छा जाती है । किव कहते हैं कि मेरे दिमाग में पीनाएँ पूर्ण रूप से छाई हुई शीं । जब संकट का समय आया जब विरह की घड़ियाँ आईं तब वही जमा हुआ दर्द ऑस् वनकर वरसने लगा। 'दुर्दिन' शब्द में 'श्लेष' है जिसके अर्थ (१) सकट का समय और (२) पानी बादल का समय है । किव ने बरसात के समय का ही रूपक खड़ा किया है । 'धनीमूत पीड़ा' में पीड़ा के घनों की ध्वनि है । मस्तिष्क 'आकाश' और 'दुर्दिन' वरसात के धोतक हैं ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ १५ कि को ऐसा भास होता है कि कोई उनकी दर्द-कहानी सुनकर द्रवित हो रहा है और उनके प्रति सहानुभूति से भर रहा है। वे कहते हैं भेरे रदन के स्वर में क्या कोई वीगा वज रही है जिसे तुम सुन रहे हो १ भेरे इन श्रॉसुओं के तारों से (चूंकि ऑसू लगातार वह रहे हैं। इसलिए उनका 'तार' धागा ही बॅध गया ह।) अपनी करुणा का वस्त्र बुन रहे हो १ दूसरे शब्दों में, मेरे ये श्रजस्त्र वहनेवाले श्रॉस तुन्हारे हृदय में करुणा का भाव पदा कर रहे हैं। पृष्ठ १५- गैं रो रोकर सिसकियाँ भर भर कर अपनी व्यथा तुम्हें सुनाता हूँ और तुम (उद्यान में) खड़े खड़े फूल की पॅखुड़ियों को तोड़ते जाते हो और ऐसी मुद्रा प्रदर्शित करते हो मानो कुछ जानते ही न हो। तुम भेरी वेदना के कारण को जानकर भी अनजान बन जाते हो। तटस्थ रहकर भेरी व्यथा-गाथा को सुनते हो? तुम्हारी यह तटस्थता मुक्ते अहर उठती है; मैं और भी मिसक उठता हूँ। (प्रथ की उपेदा-मयी भाव भगी का कितना खुमावना चित्र है यह! (सुमन' में श्लेष है जिसके अर्थ हैं (१) सुन्दर या अच्छा मन

(१) भेरे सुन्दर मन को तुम उपेक्षा प्रदर्शित कर तोइते जाते हो। अपने ही मन को सुन्दर कहने में 'ब्राहं' का भाव नहीं है; चूं कि उममें प्रिय की तस्वीर खिची हुई है इसिलए वह स्वमावतः 'सुन्दर' है। ऐसे सुन्दर भन का नोचा जाना सचमुच निष्टुर व्यापार है।

× × ×

पृष्ठ १५-मेरी हृदय वीशा से जो तान उठती थी वह इतनी करुश थी कि मैं स्वय भूमकर मुग्ध हो जाता था और अपना मान मूल जाता था। बिलहारी है उस तान की। (जिसकी दर्द भरी मीड़ लेकर स्वर निकलते थे वह किव को कितना भिय था। यह इन पंक्तियों से व्यक्षित होता है। उसकी स्मृति जग जाने पर ऐसा अतीत होता था जैसे मन मे कोई संगीत बह रहा हो। और तब किव उसी में अपने को खो देते थे। स्मृति के साथ तन्मयता का भाव कितन। आकर्षक है!)

× × ×

पृष्ठ १५ कि कहते हैं भिय के श्रामान में हृदय में श्रून्यता छा गई है। सूने स्थान को पाकर ही उसमें श्रूनेक भावों का तूफान उठता है; दर्द बिजली की तरह रह रहकर चमक उठता है, उदासी श्रीर निराशाश्रों का समूह जमा हो जाता है। (इन पंक्तियों में किन ने नए ढंग के अतीकों का अयोग किया है 'सम्मा सकोर गर्जन' से भानों की तीव्रता प्रकट होती है। 'बिजली' से रह रहकर दर्द का उठना जान पड़ता है, 'नीरद माला' उदासी का चिह्न श्रोर 'शून्य हृदय' श्राकाश का अतीक है। इस तरह किन रूपक श्राकाश की श्राकाश की है।)

पृष्ठ १६ (पद्म १, २) जब मेरे हुपय में अत्यन्त उथल-पुथल मच जाती थी, श्रौर निराशा का धना श्रंधकार छा जाता था जब मैं प्रिय-दर्शन के लिए व्याकुल हो उठता था, तब वह सहसा भेरे सामने बिजलो-सा मलक दिखाता श्रौर मुस्कुरा कर मेरे हृदय में रस की फुहिये वरसा जाता था।

( प्रलय घटा में हृदय की म्रात्यन्त उथल-पुथल का प्रतीक, तम-चूर्ण नैरारय का प्रतीक है।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ १६ (३) भेरे लिए यह संसार म्ह्रसत्य रहा है; इसमें केवल तुम्ही सत्य थे; 'जगत्' तो च्चण च्चण परिवर्तनशील है, उसका सीन्दर्थ भी स्थायी वस्तु नहीं है पर तुम्हारा सौन्दर्थ सदा ही ताज़गी लिए रहा है।

(ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे ह्वं नैननि, त्यों-त्यों खरी निकरे-सी निकाई। गतिराम)

इस कल्यासमय प्रेम-पथ के केवल तुम्ही 'जनम-परगा' के

× × ×

पृष्ठ १७ (१,२,३) तुम्हारे आगमन की प्रतीका में मैने कितनी राते बिता दीं। जब सारा ससार सो जाता तब मैं अपलक आंखों से आकाश की ओर निहारा करता। रात में जो तारे जलते हैं, वे ही मानों मेरे सँजोए दीप हैं; जिन्हें मैंने आकाश-गंगा में वहाकर तुम्हारों मेंट कर दिए हैं।

(इन पिक्तयों में किसी स्त्री का नदी में दीप जलाकर बहाने का

कितना सुन्दर चित्र श्रॉखों के सम्मुख खिंच श्राता है। श्रॉखों का श्रापलक श्राकाश की श्रोर निहारने का भाव 'तारों के दीप जलाए' में कितना सजीत हो उठा है! 'निर्जन रजनी' से उस भींगी हुई रात का भाव व्यक्षित होता है, जब 'सारा श्रालम सो जाता है' सिर्फ दो ही श्रॉखें जगती रहतीं श्रीर उनींदी होने से जलती भी रहती हैं। उनका यह 'जलना' ही दीप सॅजोने के समान है।

इतनी प्रतीक्। के पश्चात् मेरे प्रियतम मुमसे मिलने श्राए; में गौरवान्वित हो उठा। उनका मेरे गृह श्राना उनकी प्रतिष्ठां उनकी प्रकृति के श्रनुरूप नहीं था। इसीलिए उन्हें सहसा श्रपने बीच देखकर में श्रपने को बहुत भाग्यशाली समम हर्षातिरेक से इठला उठा। मुमे ऐसा प्रतीत हुश्रा मानो रात भर जिसका स्वप्त देखता था वही सवेरे सत्य बन श्रा गया। श्रपने स्वप्त को सत्य होते देख किसे हर्षोन्माद न होगा १ प्रिय की प्रतीक्षा करते करते श्राँखें श्राँसुश्रों को बरौनियों में उलकाए भप जाती थीं ('सुख का सपना हो जाना, भींगी पलकों का लगना।') सपने में उसकी मिलक दिखाई देती थी। श्रॉख खुलते ही जब साक्षात् वहीं 'मुसक्याता सा श्राँगन में' श्रा रस बूंद बरसाने लगा तब मैंने श्रपने भाग्य को सराहा श्रीर हर्षातिरेक में इठला उठा। क्योंकि जिस बात की मैं स्वप्त में केल्पना करता था वहीं सत्य बन गयी थी।

× × ×

पृष्ठ १७ (३) जब मैंने तुम्हें देखा तो मीठी रात मुसकुरा रही थी, चाँदनी बरस रही थी। पहिली ही मलक में तुम भेरे हृदय के इतने निकट आ गए कि ऐसा अतीत होने लगा मानो हम वर्षों के परिचित हों। (Love at first sight में यही भावना अन्तर्हित रहती है। प्रेमी के हृदय में प्रिय की प्रथम माँकी से ही विजली सी कोंध जाती है वह उसी में भिल जाने के लिए अत्यधिक आतुर हो उठता है। उसे ऐसा भान होने लगता है, मानों उसकी पदध्विन' बरसों की पहिचानी हुई हो। इस पद्य में मुसक्याती मधुराका में चाँदनी रात में 'प्रिय' के प्रथम दर्शन का भाव प्रकट होता है

ऋीर यह भाव भी कि जब प्रथम बार तुम्हें देखा तो तुम मधुवर्षी ज्योत्र ।। भयी रजनी से सुन्दर लगे थे।)

× × ×

पृष्ठ १८ तु+हें देखकर मेरा हृदय उसी तरह तु+हारी श्रोर खिच गया जिस तरह समुद्र की लहरों से चंद्र-किरणों के मिलते ही लहरों में चंद्र की श्रोर खिचाव पदा हो जाता है।

× × ×

पृष्ट १८ कवि को स्मरण आता है कि वह किस प्रकार प्रिय के रूप को आँखों से एकटक देखा करता या और वह ऐसा रूप या जो किसी भी सुकवि की प्रतिभा को भाव-वैभव से भर सकता या। उसके रूप-दर्शन से ही सुकवि प्रतिभावान् बन सकते थे।

× × ×

पृष्ठ १८ उसकी निकटता के कारण मेरे हृदय का प्रेम-रस मीतर ही भीतर करता रहता था धुलता रहता था और उसके अ।कर्षण की माया में ठगा-सा (मंत्र मुग्ध-सा) मैं अपना होश (चेतना) खो देता था। ('माधवी-कुक्ष' प्रिय का प्रतीक है और 'छाथा' उसके सान्निध्य का द्योतक है।)

× × ×

पृष्ठ १६ प्रिय के आगमन के पूर्व मेरे हृदय में 'शुष्कता छाई हुई थी'। 'पतमाइ' का मौसम बसा हुआ। था, पर जब 'वह' आया तो मेरा हृदय इरा-भरा हो उठा रसमय बन गया।

(पतमाइ 'शुष्कता'; सूखी सी फ़ुलवारी, 'नीरस जीवन', किसलय नवकुसुम सरसता श्रीर क्यारी 'हृदय' के प्रतीक हैं।)

× × >

पृष्ठ १६ (२) जब मेरा जीवन अपने अन्तिम प्रहर गिन रहा या, तुम अपने चद्रमा के समान सुन्दर मुख पर घूँघट डाल और अंचल में संजोया हुआ दीप छुपाकर मेरी देहली पर आईं। तुम्हारे इस प्रकार अचानक आगमन ने मेरे हृदय को कुत्हल से भर दिया। 'कुत्हल' इसलिए कि तुम अप्रत्याशित आई, और उस समय आईं जब मेरे जीवन भी सूर्य-िकरणे श्रापना श्रान्तम उपसहार चितिज पर लिखने को उद्यत थीं। 'कुत्हल' इस्रिल्य मी हुआ कि तुमने अपने 'रूप' पर श्रावरण डाल रखा था। मैं उसे देखने को उत्सुक था पर 'पर्दे' के कारण श्रम्मर्थता बढ़ गई थी! (इन पिक्तथों में 'सूफीवाद' देखने का भी कुछ सज्जन कष्ट करते हैं। सूफी कहते हैं कि परमात्मा के रूप भी ज्वाला इतनी प्रखर हातो है कि उसे मौतिक श्रांखों से नहीं देखा जा सकता। श्रतः जब वे किसी साधक पर 'कुपा' करते हैं तो श्रपने मुख पर श्रावरण डाल कर ही उसे म्लक दिखाते हैं।) इस पद्य में श्रद्धालु 'नारी' का चित्र स्पष्ट है। पर उसकी श्रन्तिम पंक्ति में 'तुम श्राप' से पुरुष का बोध होने लगता है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि 'प्रसाद' की रचनाश्रों में लिंगविपर्धय बहुत मिलता है। वे उर्दू शायरों की तरह हो 'प्रिय' माशूक को लिज्जातीत मानते हैं। फारसी में उसे प्रायः पुल्लिंग में हो सम्बोधित किया जाता है। इससे एक लाम यह होता है कि 'श्रालम्बन' की 'सीमा' 'श्रसीम' को भी छूने लगती है श्रीर व्यापक श्र्यं व्यक्तित होने लगता है।

× × ×

पृष्ठ १६ (३) और पृष्ठ २० (१) इन दो पद्यों में यह बतलाय। गया है कि "प्रिय" का रूप प्रेमी की आँखों में किस प्रकार बस गया। किन कहते हैं कि जिस प्रकार धन में बसी सुन्दर विजली में चंचलता लिए कौध. आँखों में काली पुतली, पुतली में 'श्याम' की मतलक; और मूर्ति में प्राणों की प्रतिष्ठा-सी मली लगती और अपनी विशेषता स्थापित करती है। उसी प्रकार तुम्हारा सौदर्य मेरी आँखों में बसकर मुक्ते सजीन बना रहा है। मुक्तमें स्वयं रूप की आमा मर रहा है। तुम्हारा सौदर्य ऐसा है कि जिसकी समता लाखों में भी नहीं हो सकती। वह सबसे निराला है। मेरे हृदय पर विश्व में निखरे सौंदर्य ने कुछ भी प्रमान न डाला केवल तुम्हारे रूप ने ही उसमें अपनी रेखा अिक्त कर दी है। मन पर प्रतिदिन अनेक अनुमूर्तियाँ सचित होती. रहती हैं; पर तुम्हारी सौन्दर्यानुमूर्ति ऐसी थी जो सबसे पृथक थी सबसे अधिक प्रभावोत्पादक थी।

('प्रधाद' ने 'हृदय' श्रीर 'मन' में कोई मेद की लकीर नहीं र्खींची है। स्वयं मनोवैज्ञानिक भी इन दो की स्थितियों में एकमत नहीं रखते।)

× × ×

पृष्ठ २० यह मैं मानता हूं कि ससीम होने के कारण तुम्हारे 'रूप' की सीमा है। पर मैंने तुम्हें अपनाते समय अपने मन में कोई सीमा नहीं वाँघी थी। मेरा समस्त मन ही तुमसे ज्याप्त हो गया था। मैं पूरे मन से ही तुमसे प्रेम करने लगा था। मेरे मन में केवल तुम्हारी मूित विराज रही थी! ('चिर-यौवन' सामिप्राय ज्यवहृत है। 'प्रेमी' की आँखों में 'प्रिय' का यौवन कभी ढलता ही नहीं, वह सदा खिला ही रहता है। 'स्थूल' वस्तु का ही 'रूप' हो सकता है। अतः प्रिय के इहलोक के प्राणी होने से स्वमावतः उसका रूप उसके 'श्रीर' का ही ओज हो सकता है। इसीलिये किव ने 'प्रिय' के यौवन में रूप की सीमा स्वीकार की है। मन की कोई सीमा नहीं है; वह निस्सीम है। 'प्रिय' के 'सीमित' होते हुए भी वे असीम मन में समा गये थे। विरोधामास द्वारा मन में केवल एक ही 'भाव' की ज्याप्त की कितनी स्वामाविक ज्यंजना की गई है!)

× × ×

पृष्ठ २० (३) प्रिय का वह कलापूर्ण सौदर्य इतना भला लगता था कि उस परं रूप के शैल राई के समान वारे जा सकते हैं। ('वारी' के स्थान पर यदि 'वारा' होता तो 'लिंग-विपर्यय' से अर्थ की किंचित् क्षिण्टता न रह पाती।)

× × ×

पृष्ठ २१ (१) इस अभीर अपने के कुछ पद्यों में 'प्रिय' के स्थूल रूप का चित्रण किया गया है

'प्रिय' का मुख विधु के समान सुन्दर था; उसके काले केश विधे हुए थे; जिनमें मोतियों की माँग भरी हुई थी। कवि कल्पना करते हैं किसने चंद्रमा (मुख) को काली ज़ंजीरों (काले-काले वालों) से वाँघ दिया है ! (माँग में मोती भरे देख कर कल्पना उड़ती है ) सर्प

(बाल) के मुख (फन) में तो मिया रहते हैं पर इन सपों के मुख में 'हीरे' (मोती) क्यों भरे हैं !

×

पृष्ठ २१ (२) प्रिय की क्रॉब्लें 'श्याम' हैं; 'रतनार' हैं। उनमें जवानी का सत्तवालापन न जाने कितनी लालिमा भर रहा है। काली आंखों में गुलाबी रंग छाया देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों किसी ने नीलम को प्याली (आँख) को माश्विक (लाल रंग) की मदिरा से भर दिया हो।

× ×

पृष्ठ २२ (१) इन पंक्तियों में 'कजरारी ऑखों' का प्रभाव विश्वित है। प्रेमी की ऑखें प्रिय के रूप को देखते देखते उसकी कजरारी ऑखों में उहर जाती हैं। उनमें जो काजल की रेखा खिंची हुई है वह ऐसी सुन्दर लगती है कि हमारी ऑखें उसी को घंटों देखने को ललच उठती हैं। वे वहाँ से हटना ही नहीं चाहतीं। वह कजल-रेखा काले पानी के समुद्र के किनारे के समान है जहाँ उतर कर कोई जल्दी वापस नहीं लौटता।

(गुरुतर श्रपराघ में अपने देश में पहिले 'काले पानी का दर्ख' दिया जाता था। श्रद्धमान टापू को मेजा जाना ही 'काले पानी का दर्ख' था, जहाँ श्रपराधी काफी लम्बी श्रवधि बिताकर, यदि जीवित रहा तो, धर लौट श्राता था। 'प्रिय' का 'रूप-दर्शन' भी एक भारी श्रपराघ है जिसकी सर्जा 'काले पानी' से क्या कम हो सकती है ! श्रतपत्र जिसने उसकी कर्जरारी श्रांखें देख ली उसका जल्दी छुटकारा संभव नहीं है—वह उन्हीं में बंध जाता है। 'रूप' को 'श्रतृप्ति-जलिध' उचित ही कहा है। जिस तरह समुद्र का पानी खारा होने के कारण किसी की प्यास बुमती नहीं तृष्त नहीं हो पाती, उसी प्रकार 'प्रिय' के रूप को बार-बार श्रांखों से पीकर भी उनकी प्यास नहीं बुमती। वे श्रतृप्त ही रह जाती हैं। वह जलिध जो प्यास को हमेशा जगाए ही रहता है 'श्रतृप्त जलिध' ही कहा जा सकता है। 'नीलम की नाव निराली' प्रेमी दर्शक की श्रांखों के लिए व्यवहृत हुआ है।)

पृष्ठ २२--इस पद्य में 'प्रिय' की बरौनी को 'चितेरी' का गौरव दिया गया है। जो उसकी 'कजरारी श्राँखों' की श्रोर देखता है, या जिसकी श्रोर वह कटाच करती है, वहीं श्राहत हो जाता है। किन कहते हैं कि जो तेरी श्रोर या तू जिसकी श्रोर दृष्टि फेंकती है, उसकी श्राकृति तेरी पुतली में खिंच श्राती है। किन कल्पना करते हैं कि वरौनी हो तूलिका है जो धायल हृदयों का तेरी चितिज के समान पुतली के पट पर चित्र खींचा करती है। श्रीर चित्र खींचने की इस कला में वह काफी चतुर भी हो गई है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

પૃષ્ઠ २२ इस पद्य में 'મુસલુરાइટ' શ્રૌર 'મૌફોં' के प्रमाव का વર્ષાન है

तेरे कोमल क्योल के श्रद्ध (श्रधर) में चरल मुसकुराइट श्रद्धित रहती है पर उसकी वक्रता वही समम्म सकता है जिसने तेरी मौहों का वाँकापन टेढ़ापन देखा है। तेरी सरल मुसकुराइट मी बड़ा क्रहर वरसाती है; वह 'सीघी चादी' दिखाई ही देती है, मौहें जो तूफान मचाती हैं उनसे हमें श्राश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वे तो श्रपनी 'टेढ़ी प्रकृति' प्रकट ही कर रही हैं पर तेरी मुसकुराइट में बड़ा छल है बड़ी कुटिलता है। वह सीघी दिखाई देकर भी कुटिल कार्य करती है।

पृष्ठ २३· इस पद्य में 'दॉतों' की शोभा वर्शित है

मूंने के सहश लाल श्रोठों (सीपी सम्पुट) की सीपी में ये मोती के समान दाँत क्यों हैं १ मोती तो हस चुगते हैं, पर यहाँ हंस कहाँ हैं १ श्रोठों के ऊपर तो शुक की चोंच (नासिका) है। फिर इसे चुगाने को ऐसे मोती क्यों रखे गये हैं १

( इस पद्य की उपमाश्रों में कोई ताज़गी नहीं है। प्राचीन परम्परा का ही पालन है।)

× × ×

५७० २३ इस पद्य में 'प्रिय' की हॅंसी का उल्लामपूर्ण वर्णन है। -उसकी हँसी में इतनी ताज़गी, इतना मस्तानापन है कि मधुर उपाकाल में खिला हुआ कमल का वन भी यदि उसे (हँसी को) देख

लो तो लजित हो जाय। उसकी ईसी में इतना माधुर्य ऋौर इतनी मस्ती है कि प्रातःकालोन खिले कमल के फूल भी मात हो जाते हैं। वे उसके सामने भुरकाये से दिखाई देते हैं। उषःकाल में फूलों मे स्वय ताज़गी रहती है पर वह ताजगी प्रिय की हॅसी की ताज़गी श्रीर माधुरी को कहाँ पा सकती है १ ( इसमें अप्रस्तुत से प्रस्तुत की अच्छी व्यञ्जना की गई है।)

×

पृष्ठ २३ इस पद्य में 'प्रिय' के 'कानों' (कर्ण-शस्कुली) का वर्शन है।

हिंदी श्रीर संस्कृत साहित्य में भी प्रेयसी के 'कानों' के वर्णन की परम्परा नहीं मिलती। इस दृष्टि से इस वर्णन में नवीनता है

मुख-कमल के पास ही कमलिनी के कोमल दो पत्ते (कर्ण-शस्कुली) सजे हुये थे। इसीलिए तो उन कानों में किसी का दुख-पूर्ण स्वर नहीं ठहर पाता था; क्योंकि कमल-पत्र पर 'जल-विंदु' कहाँ स्थिर रहते हैं ? वे तो नीचे ढरक ही जाते हैं।

( दुल को 'जल-विन्दु' कहना भाव-पूर्ण है। दुःल में ऑलों के पानी के रूप ही में बाहर प्रकट होता है।)

× पृष्ठ ४४ (१) – इस पद्य में दोनों बाहुओं का रूप वर्णन है। प्रिय के बाहुद्वय इतने सुन्दर और अलबेले लगते हैं कि कवि का श्रारचर्य पूछ उठता है--ये किस कामदेव के घनुष की ढीली प्रत्यचा है १ क्या यह लता तो नहीं है या शरीर के रूप सरोवर में उठने वाली नई लहरें तो नहीं हैं ? ( सन्देहालकार ) 🕝

X × पुष्ठ २४ (२)--धिय के पवित्र शारीर की शोभाका स्रोज इतना माधुर्य बरसा रहा था कि किव कल्पना करते हैं कि यदि

बिजली (जो स्वय उण्ण्वल और सुन्दर है) पूनी की चॉदनी (चिन्द्रिका पर्व) में स्नान कर आये और उसके बाद उसमें जो कान्ति भालके वह 'प्रिय' की कान्ति की समता कर सकती है।

(प्रिय की शोमा विजलो श्रीर पूनो की रात की सम्मिलित शोमा के समान थी।)

× × ×

पृष्ठ २४ (३) प्रिय के मन में चाहे 'छल' हो क्यों न भरा हो पर भेरा उसमें बहुत ही गहरा विश्वास था। मैं तो उस मायाविनी के निकट जाकर स्वयं कुछ सचा वन गया था। मैंने अपनी सची भावनाओं की ही उसपर श्रञ्जलि चढ़ाई थी।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ २५ (१) प्रिय ने प्रेमी की भावनाओं के साथ श्रपनी भावनाश्रों का रस नहीं उँडेला। तटस्थता ही प्रदर्शित की। श्रतः कवि के म्रुंभलाइट भरे उद्गार कहते हैं--

क्या प्रेमी केवल सौंदर्य का ही पुतलाय। । उसमें बाहरी आक-र्षण का ही साधन मात्र था १ क्या उस रूप की आकृति के मीतर धड़कन लिए हुए हृदय नहीं था १

क्या यह तो नहीं या कि मुक्ते भावुक जानकर ही तटस्य ( जड़ ) रहकर अपने रूप का प्रदर्शन किया गया था र

× × ×

पृष्ठ २५ (२) किव कहते हैं 'उसकी' बिखरी श्रालकों ने ही मेरे जीवन में उलभान पैदा कर दी। उन्होंने भेरे हृदय में प्रेम का श्रंकुर जमा दिया था। जब मैं उनके विखरे बालों पर मुख हो गया तो भुमे श्रपना भान नहीं रहा। इसी श्रावन्या में किमी ने भेरे जीवन का प्रेम-रस पी लिया। मुक्ते श्रापने वश कर लिया।

(इस पद्य में भाषा की दृष्टि से रचना दोषभय हो गई है। पहिली पिक में 'भेरे जीवन' कहा गया है श्रीर श्रन्तिम में 'हमारी पलकें'। 'हमारी' के स्थान पर 'भेरी' होना चाहिए था। यदि चतुर्थं चरण में 'हमारी' श्रभीष्ट था तो प्रथम चरण में 'हमारे जीवन' चाहिए था। पर तुक के भभेले ने यह दोनों संभव नहीं होने दिया। प्रथम दो पिक्तयों में विरोधामास है। कार्यकारण लच्चणा का भी यह श्रन्त्रा उदाहरण है।)

× × 5

पृष्ठ २५ (३)—-ज्यों-ज्यों मेरा श्रांकर्षण उसकी श्रीर बढ़ता जाता था, मेरे मन को शांति मिलती जाती थी। मुक्ते उससे प्रेम करने में सुख श्रनुमव होता था। यद्यपि मैंने अपने मन को उसके प्रेम में बाँघ दिया था, फिर भी मुक्ते भला ही लगता था सुख ही मिलता था। उस समय दुख पास नहीं फटकता था दूर ही रहता था। प्रेम का बन्धन सुख ही प्रदान करता था।

× × ×

पृष्ठ २६- (१) प्रकृति भी किन के उल्लास में हर्ष-निकम्पित हो उठो है चूनों में सुन्दर पत्ते भूम रहे हैं; शाखाएँ परस्पर गले मिलो रही हैं, भौरे गूँज का अजीव तान छेड़ रहे हैं! फूलों पर बैठ कर मान उनका चुम्बन ले रहे हों।

पृष्ठ २६ (२) मधुभों की तान जब वन-उपवन में गूँजती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो मुरली बज रही हो। कलियाँ जो खिलती थीं तो ऐसा प्रतीत होता था मानों मधुपों की तान सुनकर वे हँस उठे हों। मधुपों की मीठी गुजार कलियों के 'मधु'-भार को पारकर उनके कानों तक जैसे पहुँच जाती हों!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ २७ (१) इन पद्यों में संयोग शृंगार का चित्रण है 'प्रेमी' का वक्षस्थल 'प्रिय' की घड़कन गिन रहा है (दोनों परस्पर आलिंगन बद्ध हैं); प्रिय के अघर प्रेमी के ओठों पर रखे हुए हैं और इस प्रकार प्रेमी को प्रिय के निश्वास के मंद मंद क्रोंके मलय पवन की मधु-गंध से रस सिक्त बना रहे हैं। प्रेमी कहता है कि मैं प्रातः प्रिय के मुख-चंद्र को नज़रों में भरकर (देखकर) उठता था। (उठने के पूर्व मैं प्रियका आलिंगन और चुम्बन करता था।)

× × ×

पृष्ठ २७ (२) जन प्रिय श्रालिंगन में बद्ध होती श्रीर उसका मुँह मेरे वद्धस्थल में छिपा होता उस समय भेरे वस्त्र प्रस्वेद से भींग उठते। मिलन की वह रात भी श्रिथिल हो जाती थी। प्रेमियों के भावातिरेक में 'शरीर-मिलन' के ज्ञुण श्रीथिल्य लेकर ही श्राते हैं। (इस पद्य में चांदनी रात का रूपक बांघा गया है। प्रेमियों को मिलनावस्या ही सुख की रात है। वच्चस्थल में छिपा हुआ छिय का सुख ही चंद्र है; वछ-पट ही आकाश है और वस्त्र पर सात्विक माव के कारण प्रेमियों के शरीर से निकले हुए जो स्वेद-कण छाये हुए हैं, वे ही मानो तारे हैं।)

× × ×

पृष्ठ २७ (३) अन कभी भेरा प्रिय से इस प्रकार का 'भौतिक-भिलन' न होगा। इसी को किन इस प्रकार कहते हैं वह अलस भरा सौंदर्य लिए प्रेमिका फिर से भिलन-कुञ्ज में धोकर मुक्तपर सुल की वर्षा नहीं करेगी। मै अन उसके साथ-साथ सुल के स्वप्नों को नहीं देख सक्या। (चाँदनी रूपभयी प्रेमिका के लिए व्यवहृत हुआ है।)

पृष्ठ २८ (१) प्रियं का विछोह हो गया है। अब तो मन के अविग उसके 'दर्शन' के लिए रह रह कर छट्पटा उठते हैं मन में रूप-दर्शन की प्यास जगी हुई है। इस समय मेरा हृदय उसके अभाव में 'शून्यता' अनुमव कर रहा है। किव अपनी रिकावस्था का अनुमव कर 'प्रिय' से शिकायत करते हैं कि तुम्हीं ने मेरे मानस का समस्त रस पीकर मेरी हृदय-प्याली को खाली बनाकर फैंक दिया है। जबतक तुम्हें मेरे साथ रस अनुमव होता था, तुमने उसका उपमीग किया; अब जब मुक्तमें कोई नवीनता न रह गई, कुछ रस न वच रहा, तो

 $\times$   $\times$   $\times$ 

न्तुमने अपनी आँखें फेर लीं।

पृष्ठ रूप (२) इमारे मानस में प्रेम-कमल खिला और अब विरह में मुरक्ता गया। परिणामतः आँसू के रूप में उसके केशर-क्या विखर रहे हैं; और उसासों के रूप में पराग उड़ रहा है।

× × ×

पृष्ठ रह—(१) प्रियं का सान्निध्य सुख प्रेमी को अधिक समय तक आनन्दिवभीर नहीं रख सका। इसीलिए अतृप्ति उसे रह रहकर च्याकुल बना देती है। बह्न उसी की स्मृति में चीख उठता है ने प्रिय की मिनन ाड़ियाँ कुछ च्रेस ही रहकर क्यों बीत गई ? उसकी मलय समीर सी ताजगी भरनेवाली प्रेम-भावनाएँ मुक्ते ज़रा ही छ्कर क्यों वापस लौट गई ? उसने जो मुक्त पर दया हि की थी वह नाब क्यों फिर गई ?

× × ×

पृष्ठ २६ (२) प्रिय के वियोग में मैं अपना भाव खी चुका हूँ (विस्मृति है); उसकी स्मृति मुक्तमें मादकता भर देती है; मन मूर्िछत हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है वे मिलन की सुख-घड़ियाँ सत्य नहीं थीं मैंने उनका अनुभव कदाचित् स्वप्त में किया था मैं यह भी सोचने लगता हूँ, कदाचित् मैंने उसके 'मिलन-दायों' की केवल कल्पना ही की है वास्तव में मेरा उनका कभी मिलन नहीं हुआ। श्रव तो 'मधुर-भावनाश्रों' की स्मृति ही एकाकी जीवन में गूँज रही है। (यहाँ 'मुरली' मधुर भावनाश्रों की प्रतीक है।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ ३० (१) प्रिय के आगमन के पूर्व मेरा हुद्य हीरे के समान कठोर था; पर जब उसके कोमल रूप के दर्शन हुए तो उसकी कठोरता चूर चूर हो गई। सिरम के फूल के समान सुकुमाराङ्की ने हीरे से कठोर हृदय को कुचलकर दुकड़े-दुकड़े कर डाला यह क्या कम आरचर्य की बात है। मिलनावस्था में जो प्रेम बर्फ के समान शीतलता प्रदान करता था, विरहावस्था में वही आगारे बरसाने लगा है। (एक ही वस्तु भिन्न परिस्थितियों में मिन्न प्रभाव उत्पन्न करती है।)

× × ×

पृथ्ठ २० (२) जब सूर्य के ढल जाने पर संध्या हो जाती है; चारों श्रोर घुँघलापन छा जाता है श्रीर कमल मो संकुचित हो जाते हैं मानो भौरों से छिपना चाहते हैं तब जो प्रियन्मिलन की उत्कठा में विह्वल हो उठता था श्रीर हम प्रतीक्षा में रोते रहते। (धूँघली संध्या उद्दीपन खिंचाव श्रीर 'होना' श्रनुमाव हैं। प्रेमी डूबते दिन का धूँघलापन श्रीर संध्या का श्रागमन प्रिय की मिलन-उत्कठा को उत्तेजित करते थे। हसी से वह रो उठता था।)

पृष्ठ ३० (३) मेरा हृद्य मक्खन के समान हिनग्ध था। इसीलिए प्रिय की रूप-ज्वाला के संसमें से श्रविलम्ब दीपक के समान जलने लगा। श्रव विरह में निराशा भर गई है श्रॅिधियारी छा गई है। दीपक जलकर जब बुक्तने लगता है तो वह धुएँ सं स्थल को भर कर श्रॅिधियारी का चित्र खींचता सा प्रतीत होता है। श्रीर बुक्तते ही उसके चारों श्रोर श्रॅिधियारी छ। जाती है। श्रतः जल जलकर एक श्रोर तो वह प्रकाश फेंकता है श्रीर दूसरी श्रोर धुश्रा छोड़कर श्रिधकार की सृष्ट करता है।

-x x x

पृष्ठ ६१ (१) रात में चारों श्रोर शाति छाई हुई दिखलाई दे रही है। रस लोलुप भीरों की गुजार (मुरली) श्रव नहीं सुन पहती, क्योंकि श्रव वे कमलिनी के 'कोष' में बद हो गए थे। यह नीरव वाता-वरण प्रिय की रमृति श्रांखों में वसाने लगा। मेरे निराश हृदय में श्रेम की यमुना वहन लगी। (वातावरण को नीरवता ही रित-माव को उद्दीस कर रही थी।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ ३१ (२) रात भर प्रिय की प्रतीक्षा करते करते भेरा मन प्रातः निराश होकर गिर जाता , उदास हो जाता । भेरे मन की श्रवस्था उस सिरस फूल के सहश हो जाती जो वसत श्रुद्ध में रात के विछले पहरों में खिलता है श्रीर सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही मुरभा-कर ज़मीन पर गिरकर धूल में भिल जाता है। प्रिय की प्रतीक्षा में मैं खिला सा रहता पर जब सूर्य की किरणों पूर्व के वातायन से भाँकने लगतीं तों मैं निराश हो जाता मेरा मन छिन्न-भिन्न हो जाता भेरा उत्साह धूल में भिल जाता।

× × ×

पृष्ठ ३१ (३) 'प्रिय' की रात भर उनींदी श्रॉखों से प्रते द्वां करने के पश्चात् भी उसकी कलक नहीं नसीब होती तो सबेरे 'बग्होच्छ्वास छोड़कर रह जाता हूँ। प्रकृति भी किव की विपन्नावस्था का साथ देती है। प्रातःकालीन समीर जो पहले मधु-सौरम को लेकर प्रसन्न

रहता था श्रव इस तरह घीरे घीरे वह रहा है मानो वह भी किसी के विरह में व्याकुल हो उसार्से छोड़ रहा हो ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ ३२ (१) प्रातःकाल पौ भटने के समय पूर्व दिशा पीत रंग से रजित हो जाती है। किव कहते हैं, सूर्य की किरणों के चुम्बन से मानो पूर्व-सुन्दरी के कपोल पीले पड़ गए थे। (यहाँ किव ने लजा से कपोलों में लाली नहीं दौड़ाई। ऐसा प्रतीत होता है; 'सुन्दरी' चुम्बन का रसास्वाद नहीं ले रही थी वह स्वयं अनमनी थी। इसीसे उसके कपोलों में स्वामाविक लजा का रंग न छा, भय या दुःख की मावना संचारित हो गई थी। मैं उसके दर्शन की लालसा से रात भर नम की श्रोर देख देखकर प्रातः समय तक निराश हो जाता और तब भेरी श्राँखें मूँप जाती थीं।)

× × ×

पृष्ठ ३२ (५) प्रातःकाल पृथ्वी का इरा माग श्रोस से भर गया था। किन कल्पना करते हैं कि ने श्रोसकण नहीं थे, ने तो मेरे ही प्रेम के श्रॉसू थे जो प्रमात समय मैने निराशावस्था में श्रपनी श्रॉखों से गिराये थे। ऐसा प्रतीत होता है में ही खाली बादल बनकर गगन में छा गया था श्रौर श्रॉसुश्रों के मोती बरसा कर मैंने पृथ्वी के श्रंचल को भर दिया था।

× × ×

पृष्ठ ३२ (३) मैंने प्रिय के सौन्दर्य के दर्शन का जो रस एक बार पी लिया वह भेरे लिए नशा बन गया। जिस प्रकार मदिरा का प्याला श्रोठों से लग जाने पर श्रोठों की प्यास बढ़ा देता है वे बार बार उसे श्रपने से लगाने को ज्याकुल होते रहते हैं; उसी प्रकार श्रॉखों ने जब से उसके रूप-दर्शन किए तब से वे बार-बार उसे देखने की छुटपटाने लगी हैं। रूप-दर्शन से ही भेरा हृदय ऐसा विकल हो उठा था जैसे ज़हर पी लिया हो। श्रव वही विष भेरे लिये मदिरा बन गया है। विष तो ज्यक्ति एक ही बार पीना चाहता है पर मदिरा बार बार पीने की भावना करता है। भेरी श्रॉखें बार-बार उसी रूप को

देखने को व्यग्र हैं। श्रव तो भेरे हृदय में उन सुन्दर पलकों के प्याले का प्रेम जीवन की साघ बनकर वस गया है। मेरा जी उन सुन्दर पलकों के प्याले को श्रपने श्रोठों से लगाने को व्यग्र हो गया है। मैं उन सुन्दर पलकों की चूमना चाहता हूं।

× ×

पृष्ठ ३१ (१) जिस समय मेंने प्रिय का पूर्ण विकसित सौंदर्य देखा, मेरे हृदय का प्रेम समुद्र सा लहरा उठा; जाग उठा। पूर्णिमा की रजनी जब अपने बैमव को लेकर खिल उठती है तब समुद्र की लहरें चाँद की किरणों का आलिज़न कर इतने वेग से बढ़ती हैं मानो चाँद को ही छू लेंगी। अब उसके ओक्तल हो जाने पर मैं रतनाकर ही में 'उसकी' परछाई को चमकते हुए अनुमव करता हूं।

× × ×

पृष्ठ ३३ (२) इस पंक्ति में 'सौन्दर्य ही परमात्मा' (Beau ty is god) की भावना व्यक्त की गई है

सौंदर्य के पर्दे में परमात्मा ही हमें मधुर मुरली बजाकर मानो श्राकिषत कर रहा है। संध्या श्रीर श्रमा-निश्चि में भी वही (परमात्मा) श्रपना खेल खेलता दिखाई देता है। (प्राकृतिक रूपों में भी परमात्मा की सत्ता का मान किन को होता है।)

× × ×

पृष्ठ ३३-- (३) इस पद्य में किंव ने श्राध्यात्मक श्रनुभूति के साम्प्रदायिक विश्वास को प्रकट किया है। सूफियों की श्रास्था है कि 'पर्स-प्रिय' परमात्मा 'हाल' की स्वप्त की दशा में श्राते हैं और साधक जब होश में श्रा जाता है तो वे ग्रायब हो जाते हैं चले जाते हैं, उनके चले जाने पर इस एकाकी तहपते रह गये जैसे नशे के उतर जाने पर पुनः एक घूँट की प्यास हमें वेचैन बना देती है उसी तरह बिरह हो जाने पर मिलन की उत्कंठा व्याकुल बना देती है। महादेवी ने भी इसी भावना को यों व्यक्त किया है

"વह સપના बન बન ઝાતા, જાયૃતિ મેં જાત લૌદા" पृष्ठ ३४ भेरे हृदयाकाश में विजली बनकर तुम श्राए स्रौर श्रव इन्द्र-धनुष के समान विचित्र (रगीन) स्मृतियों को छोड़कर चले गए हो।

# × × ×

पृष्ठ रेप (१) प्रिय की स्मृति पुष्प रस ऋौर मेधमाला के समान श्राती है जिसमें भेरे हृदय विपिन की कली सरस बनकर खिल उठती है। (स्मृति को मकरद की समता इसलिए दो कि वह मकरंद के समान ही रस श्रीर मादकता उत्पन्न करती है। भेध हर्ष का चोतक है।)

### × × ×

पृष्ठ रेप्र--(२) इसके पूर्व पद से किव 'स्मृति' से व्याकुल नहीं होते हर्ष मनाते हैं। वे कहते हैं- तेरी रगृति के मधुरस की वर्षा से मेरा हृदय श्रोस-कण के समान भीग गया है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो मेरे मन-मन्दिर पर मोतियों की ढेरी बरसा रहा हो। किविं प्रिय की रगृतियों को श्रयने मन में बसाकर श्रयने को 'धनी' श्रमुमव कर रहा है।)

# × × ×

पृष्ठ ३६ (१) कवि स्रव प्रकृति के व्यापारों में प्रिय का स्पर्श अनुभव करने लगा है। इससे उसके तप्त हृदय को सेहत ही मिलती है।

'यह शीतल सभीर जो बह रहा है वह तुम्हारा पवित्र स्पर्ध करातो है। इसीसे जब वह मुक्ते छूता है तो मैं सिहर उठता हूँ। श्रीर श्रॉंखें (सात्विक माव से) श्रॉंस् बहाने लगती हैं।'

# x x x

पृष्ठ ३६ (२) रात को मालनी लताएँ तर के सहारे (तिकथा लेकर) लिपटो सोई रहती हैं और मैं न्यर्थ ही प्रिय की भतीचा में आकाश के तारे जिनता रहता हूँ। (३८ पद्ध से पुनः किन का विषाद रो उठता है। किन अपनी स्थित से सममौता करने का भयन करते हैं कभी सफल होते हैं; कभी असफल।)

पृष्ठ ३६ (३)- किव पुनः सँभलते हैं। कहते हैं प्रिय ने अप्रोभल होकर मेरे साथ निष्ठुरता अवश्य प्रदर्शित की है पर फिर भी में सर्वथा एकाकी नहीं हूं मिलन-आशा भरी विरह-निशा में मैं हूं और प्रिय का विरह-दुख है। उसका दुख सुभे उसके निकट ही रखता है।

× × ×

पृष्ठ ३७—(१) जब संध्या छ। जाती है तो श्राकाश में लालिमा फैल जाती है। उस समय कब रात की श्रिंधियारी छा जाती है, इम सहसा नहीं जान पाते। श्राकाश की लालिमा को कब निशा को कालिमा ढँक लेती है, इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता। देखते-देखते ही मानो सोने के जाल पर काली चादर छाने लगती है। (इस पद्य में 'प्रसाद' का नियतिबाद ध्वनित हो रहा है। कब सुख की घड़ियाँ दुख में परिवर्तित हो जायँगी, हम नहीं कह संकते।)

к × ×

पृष्ठ ३७ (२) अब मेरा हृद्य तुम्हारे प्रेम-र्ग में इतना अधिक रंग नथा है कि प्रथल करने पर भी आँसू के पानी से धोने पर भी वह नहीं छूटता। यह प्रेम का रग कैसा अनोखा है! (यहाँ रंग प्रेम का प्रतीक है। विप्रलमावस्था में प्रेम और गहरा हो जाता है।)

 $\times$  ,  $\times$   $\times$ 

पृष्ठ रेद (१) 'तेरी आकृति इच्छाओं के सम्पूर्ण विकास के समान खिली हुई थी जो मेरे हृदय-पटल पर खिच आई थी और जिसके प्रति मेरी अमिलाधा जाग उठी थी।' प्रिय की मूित प्रेमी के मन को मा गई थी। उसे देखकर ही उसके हृदय में प्रेम पैदा हो गया था। (इस पद्य में स्थूल की उपमा 'सूद्म' से दी गई है। 'मूित' को 'मावना कला का विकास' कहना नई कविता की प्रवृत्त के अनु-रूप ही है।)

× × ×

पृष्ठ ३८ (२) प्रिय का दर्शन पहले नो पथ-प्रदर्शित करने-

वाले दीपक के समान प्रतीत हुआ पर जब उसने हृदय में प्यास भर दी तो वहा 'दीप' श्रंगारों का श्रंबार बनकर जी को जलाने लगा। (संयोग में जो वस्तुऍ अनुकूल फल देती थीं वियोग में वे ही प्रतिन् कूल फल देने लगी।)

पृष्ठ रद (र) मेरे हृदय की पीड़ा इतनी श्रिष्ठिक तीत्र हो उठी है कि अब उसमें दैन्य प्रदर्शन का माव नष्ट हो गया है; वह श्रब सामिमान साइस के साथ अपनी अवस्था को प्रकट करती है। (अब प्रेमी अपने दर्द के विश्लेषण में कोई िम्मक नहीं प्रदर्शित करता) जब वेदना पराकाण्ठा को पहुंच जाी है तो वह बाइर फूटना चाहती है और ऐसे समय उसमें कोई दुराव; कोई दैन्य नहीं रहता। प्रेमी अब बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रिय की निष्ठुरता का दिदोरा पीटता है क्योंकि वह अब वेदना को अधिक काल तक दबांकर नहीं रख सकता।

#### × × ×

पृष्ठ ३६. तुमने मेरे हृदय के तीत्र प्रोमी का रस पीकर मुमसे ही
मुंह फेर लिया। ('मदिरा' प्रेम का अतीक हैं। मदिरा पीने के बाद
आँखों में लाली छ। जाती हैं। प्रिय ने प्रेम की मदिरा जी भर पी
और जब उसके श्रातिरेक से वह ऊच गई तो उसने उपेद्धा का भाव
धारण कर लिया। 'लाल आँख दिखलाने में' को घ का भाव भी
व्यक्षित हैं।)

× × ×

पृष्ठ ४० (१) किव संसार की 'छलना' से ऊब उठे हैं। वे उससे पनाह माँगते हैं। वे अपने को सर्वथा एकाकी श्रानुभव करते हैं। श्रातः स्वभावतः अपने मन (नाविक) से कहते हैं, मुक्ते हस अवस्था में जहाँ श्रून्थता ही दीख पड़ती है त् किन उमझों में बहा लाया १ मन की ऐसी स्थित क्या किसी ने कभी अनुभव की थी ?

× × ×

पृष्ठ ४० (२) कवि फिर मन ही में उधे इ-खुन कर रहे हैं

क्या में सांसारिकता के परे हो जाऊं! लेकिन वह स्थान कैसा है ?

मुक्ते इसका भी तो ज्ञान नहीं है वह कौनसी भानसिक भूभिका है

जहाँ पहुँचने पर मुक्ते सेइत मिलेगी ? मुक्ते तो श्रांधकार ही दीख पड़ता

है। मुक्ते यह भय नहीं कि मैं भन की अज्ञातावस्या में जाकर अपने

अस्तित्व को खो बैठूंगा भेरे इस जीवन ही का अन्त हो जायगा।

मुक्ते यही दर्द है कि कहीं वहाँ भी 'छल' ही न समक्त पड़े। इस पार

का जीवन तो छद्मभय छलमय है ही, मुक्ते दुःख है कि कहीं उस

पार का अज्ञात लोक भी इसी पार की छाया न हो।

× × ×

पृष्ठ ४१ (१) 'श्रव मैं जिस मानिसक स्थित में पहुंच चुका हूँ उससे लौटने का मार्ग सुक्ते नहीं सूक्त रहा है। मेरा मक्स्थल सा सूखा हृदय श्राँसुओं के नद में डूब चुका है। 'बालू' पर ही पद-चिह्न बन सकते थे पर वह तो (प्रेम के) 'पानी' में डूबी हुई है। यदि मेरा मन तर्कमर्थ (शुक्त) रहता तो मैं चिन्तन करता श्रीर मुक्ते श्रपनी स्थित को बदलने में सहायता मिलती पर श्रव तो वह भावनामय हो गया है। श्रतः केवल उसी भाव में 'वहने' के श्रितिरक्त श्रव कोई मार्ग ही नहीं दीख पड़ता।

× × ×

पृष्ठ ४१ (२) चारों श्रोर श्रत्यता फैलो हुई है एकाकीपन श्रनुभव करता हूं। मुक्तमें न तो स्वय शक्ति रह गई है कि मैं श्रपना मार्ग खोज लॉ श्रोर न किसी व्यक्ति का सहारा ही मुक्ते प्राप्त है। मैंने तो श्रपने को ऐसे (भाव के) समुद्र में फेक दिया है कि जिसका कोई किनारा ही नहीं दीख पड़ता। मुक्ते रह रहकर चिन्ता सताने लगती है कि मैं नगर्य एकाकी व्यक्ति कैसे पार लगूगा ?

× ×

पृष्ठ ४१ (३) किव श्रिपने मन से ही कहते हैं 'मेरी यह भावना की नाव नैराश्य के ससुद्र में जब तैर रही थी तब 'प्रिय' के मुख चन्द्र के दर्शन होते ही सुमे किनारा बहुत समीप दीख पहता था। ( मुक्तमें कितनी ही धनी निराशा श्राच्छल रहती पर ज्यों ही मुने विय का मुख दीख पदता मैं आशा से भर जाता मेरी कामना की पूर्ति हो जाती।)

× × ×

पृष्ठ ४२- (१) मेरे सामने श्रव शुक्ता (प्रिय के श्रमाव में चारों श्रोर नीरसता ही लाई हुई है) का सागर फैला हु शा है। श्रव 'प्रेम' ही इस विशेषता-शून्य जीवन की नाव को श्राँसू की घार में खेकर ले जाता है। (प्रिय के श्रागमन के पूर्व मेरा जीवन रेगिस्तान के समान था शुक्त था ('प्तमह था, माई खड़े थे सूखे से फुलवारी में') उसके श्रागमन से उसमें प्रेम का रस वह उठा श्रीर वह खिल उठा। पर विरह में जीवन पुनः शुक्त हो गया पर चूकि प्रेम का मरना एक बार फूट पड़ा था। इसलिए विरह में चारों श्रोर शुक्तता छा जाने पर भी वह (मरना) श्राँखों की राह से बहकर मन को सूखने नहीं देता जीवन की नाव को चलने योग्य बनाए हुए है।)

× × ×

पृष्ठ ४२- (२) अन्तर का सागर अपने भीतर बड़वानल के समान जलन छिपाए हुए है। (हृदय में जलन भरी हुई है। प्रिय ने मुक्ते सताकर क्या प्राप्त कर लिया ? भेरे हृदय सागर में उथल-पुथल मचाने से उसे कीन-सा मुख मिल गया ?) उसे किस बात की 'चाह' थी ! मथने से तो बाहर विष ही बह रहा है। मेरी वेदना में जो तीन जलन है वह किसी 'विष' (एसिड) के समान ही है।

× , x ×

पृष्ठ ४२—(३) अव तो मुक्ते उसार्से भरते-भरते 'सुब्रह् से शाम हो जायगी ख्रौर इसी तरह रात भी बीत जायगी।' ('छाया पर्य', संध्या का प्रतीक है।)

**x** ×

पृष्ट /३ (१) 'मैं तुम्हारी खोज में नम पृथ्वा तेन! की ख़ाक छान डालूँगा। यदि में जान लूँ कि तुम किसी पथ से जा रहे हो तो मैं 'धूल-कथा' बनकर प्रसन्न हो उठूँगा। सौरम बनकर उट्टूँगा ग्रीर तुम तक पहुँ चूँगा। यदि तुम किसी न इत्र में होगे तो वहा भी जाने की चेध्टा करूँगा।

× × ×

पृष्ठ ४३ (२) 'मेरा जीवन शुष्क था यंत्र के समान निर्जीव था। इसमें कुछ भी क्मतान थी। जब तुमने उसमें प्रवेश किया तो उसमें मानो प्राण श्रा गए श्रीर वह दैदीप्य हो उठा।'

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ ४३ (३) 'भेरे हृद्य में उसका चद्रमा के समान रूप चमचमा रहा है। उसी शीतल किरण के सहारे ही मै जीवित रह सका। सौंदर्य के अमृत की बिलहारो ही है। चकोर 'अगारों' में ही चाँद का सौंदर्य पाकर उन्हें चुगने लगता है ओर इस तरह उसका जी अगारे चुगकर भी शीतलता लाम करता है।' ( भिय का रूप वियोगावस्था में जो को जलांता ही है पर प्रेमी उसका ध्यान किए बिना नहीं रहता। उसे वह जलाकर भी शीतलता हो प्रदान करता है।)

× × ×

पृष्ठ ४४ -(१) दीपक के भीतर जब तेल (स्नेह) होता है तभी वह जलता है श्रीर उसी समय वह पतंग से भिलता है। (दीपक के जलने के बाद ही पितंगे उस पर दूरते हैं।) पत्म भी जब जलने लगता है तो वह प्रसन्न हो उठता है (फूल के समान उसका मन खिल उठता है) क्योंकि वह देखता है कि दीपक भी तो स्नेह से ही जल रहा है। (प्रेमी को यदि श्रपना उत्सर्ग करते समय यह विश्वास हो जाय कि उसका प्रिय भी उसके प्रेम में श्रपने प्राचों को भीतर ही भीतर धुला रहा है तो उसके प्राचीत्सम् का उत्साह दुगुना हो जायगा।)

× × ×

पृष्ठ ४४--(२) इस आकाश-वन-समूह में जूही के समान तारे खिल रहे हैं। शशि । तुम इन जूही के फूलों में श्वेत कमल के समान क्यों मिल जाते हो १ (किव अपने प्रिय को उलाइना देते हैं कि तुम तो असाधारण हो। अतः साधारण व्यक्तियों के बीच रहने में तुम्हारी शोमा नहीं बढ़ती!)

- पृष्ठ ४४ (३) संसार में श्रकाल हा किसी के जीवन का श्रन्त नहीं हो जाना चाहिए। इसी भाव को किन इन शब्दों में कहते हैं किलयों के जीवन की इसी से सफलता नहीं होनी चाहिए कि वे श्रपने में रस भरकर खिल उठें श्रीर उन्हें जबरदस्ती कोई तोड़ ले जाय।
- (नियति इमारे साथ इमेशा छल करती रहती है, इमारी इच्छा के विपरीत ही उसका कार्य-चक्र चलता है।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ ४५ (१)—-किव नियित से ही कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने साथियों के साथ जीवन के कुछ च्या व्यतीत करे तो द्वमहारी क्या हानि हो जायगी १ द्वम उनका च्या जीते ही क्यों भरी जवानी में ( जीवन की यह जीवितावस्था ही है ) अन्त कर डांलती हो ?

× ' × ×

पृष्ठ ४५ (२) मैने प्रिय के चरणों में श्रपने मन की धारी श्रमिलाषात्रों को श्रञ्जलि विखेर दी है। मेरा उससे यही श्राप्रह है कि इन सुमनों में रस-कथा हैं १ इन्हें कीट के समान कुतरना निष्ठ्रता का प्रदर्शन होगा।

imes imes imes

पृष्ठ ४५ (३) यहाँ भी किव का नियति-विश्वास उच्छवसित हो रहा है। काल बढ़ा निर्मोही है। वह किसी पर सदय नहीं होता। उसके अधियारे पट पर अज्ञात भाग्य-रेखाएँ श्रिङ्कित हैं। जीवन में इतना सुख है और इतना दुख है यह कोई नहीं कह सकता। नियति कव श्रपना चक शुमा देगी और कब सुख को दुख में परिणत कर देगी, कौन कह सकता है!

× × ×

पृष्ठ ४६ (१) ससार कभी दुख का और कभी सुख का अनुमव करता है और इन्हीं अनुभवों के बीच उसका उत्थान-पतन होता रहता है। यह क्रम उसका प्रलय काल तक चलता रहता है। वह अपनी ही धुन में मस्त रहता है, वह दूधरों का हित-अहित धोचने को कभी नहीं रुकता। (संसार में सभी प्राणी अपने हो सुख-दुख,

उत्कर्ष-श्रमकर्ष की चिंता करते श्रीर श्रमन। जीवन-यापन करते हैं। उन्हें श्रन्य व्यक्तियों की मलाई बुराई की श्रोर ध्यान देने की चिन्ता नहीं होती।)

पृष्ठ ४६ (२) गनुष्य के जीवन में विरह-मिलन दोनों का समावेश है। उसमें दुल-सुख दोनों का अनुभव होता है। चीज़ जैसी दिखाई देती है उसे उसी रूप में अहल करना चाहिए। उसका अपनी ही रुचि के अनुरूप स्वागत करना चाहिए, यह काम मन का है।

('मन के हारे हार है, मन के जीते जीत' तुलसी। यदि हम श्रूपने मन को इतना तैयार कर लें कि वह जिस घटना में दुख दिखाई देता है उसे सुख मान ले तो फिर दुख के श्रुत्तमव की तीन्नता बहुत ही कम हो जायगी। इसीलिए किव कहते हैं कि जीवन में सुख-दुख दोनों के प्रसंग श्रायेंने पर यदि उनको देखने का श्रापका श्रूपना दृष्टिकी था है श्रीर इनको प्रस्था करने की श्राप के मत की तत्परता श्रापकी रुचि के श्रुत्तकल है तो श्रापको हर स्थित में सतीष ही होगा। इसी प्रकार जीवन। में जो एक बार मिला है वह कभी न कभी विछुड़ेगा ही। श्रुतः उसमें एक हो स्थित संभव नही है। मन ही हमारी भावनाश्रों को संदुलित रख सकता है।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ ४७ (१) क्रिव के जीवन में प्रिय ने आकर वेहद सुख मर दिया था पर उस असीम सुख को उसने पल मर में ही चुपचाप चुरा लिया और वह ओमाल हो गया। इसीलिए उनके प्राण विकल हो रो रहे हैं।

× × ×

पृष्ठ ४७ (२) मैं रात भर अतीचा करता रहता हूँ जव उथा प्रभात होने की सूचना देती है तो मैं निराश हो जाता हूँ। परन्तु जब संध्या रात का सदेश लेकर आती है तो मैं प्रिय-भिलन की श्राशा में हर्ष-विकस्पित हो जाता हूँ।

× × ×

पृष्ठ ४८ (१) गालती के कुंज में जिस प्रकार चाँदनी रात

में चाँदनी की श्रामा भी मलक उठती है और लताश्रों का समूह होने से श्रुँ वियारी भी रहती है उसी प्रकार हमारे मन में सुल-दुल दोनों की स्थिति रहती है । ('चंद्रिका' सुल श्रौर 'श्रुँ घेरी' दुल का प्रतीक हैं।)

×

पृष्ठ ४८ (२)—- आकाश में सुल ही भरा हुआ है। आंकाश में 'ईथर' की लहरें हैं। किन कहते हैं कि आसीम सुलों से ही सारा आकाश-स्थान तरिगत हो रहा है। तारे जो उसमें 'दिलाई देते हैं वे भी मानो प्रसन्नता से हॅस रहे हैं।

X

X

**x x** 

पृष्ठ ४८--(३) अपर आकाश तो सुल का आगार है परन्तु नीचे पृथ्वी दुल-भार से ही दवी,जा रही है। रो-रोकर ही दुल का आगर मानो भर रही है।

× × ×

पृष्ठ ४६ (१) (इस पद्म को 'प्रसाद' के नियतिवाद की चर्चा करते समय समझा दिया गया है।)

× × ×

पृष्ठ ४६ (२) भेरे मन में मुख की कभी नहीं थी। उसमें इतना सुख या कि वह जल, यल और नम में भी न समाता ( मुख की अधिकता प्रदर्शित करते हैं ) उसी को प्रिय ने अपनी मुट्टी में रख लिया था। मुसे प्रेम का आश्वासन दे उसने भेरे साथ छल किया। श्रीर इस तरह भेरा अखंड सुख अपनी मुट्टी में कर वह ओकल हो गया।

× × ×

पृष्ठ ४६ (३) उसे ऐसा कीन सा दुख था, जो मेरा सुख लेकर वह माग गया। बेहोश अवस्था मे उसने श्रोठों को प्रेमन्स (चुम्बन) से ज्यों ही स्नावित किया, मैं सिहर कर जाग ही रहा था पर वह इसी बीच में खिसक गया। (इस पद्य में मी सूफियों की हार्ल-अवस्था में परमात्मा के श्रागमन के विश्वास की श्रामिव्यिक है।)

पृष्ठ ५० (१) मैंने अपने जीवन 'से समझौता कर लिया था। मैं जिसका दुख जीवन में या उसी को सुख समझ लिया करता या। मैंने अपने मन को इस प्रकार की अनुमूति के लिए तत्पर कर लिया था। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन में बन में बिजली के समान 'मृत्यु भी अनिवार्य रूप से बसी हुई है। इसलिए अब दुखन्सुख की पर्वी क्यों करूँ ? नियति की प्रत्येक देन को क्यों न सहर्ष मन पर केलूँ ?

× × ×

पृष्ठ ५० (२) प्रिय मुक्ते दुखी देखकर प्रसन्न हो उठता है। इस तरह मेरी करुण मावना जब उसे प्रमावित करती है तो उसका रूप श्रीर खिल उठता है। (श्रुद्धार रस में जब करुण माव प्रवाहित होने लगता है तो वह विकसित होकर श्रीं क सरस वन जाता है। यदि श्रुद्धार से विप्रलम का श्राग निकल जाय तो उसमें क्या 'रस' रह जायगा ?)

× × ×

पृष्ठ ५०--(३) सुख-दुख ममत्व-मोह से होता है। यदि हम भीह' त्याग दें तो सुख-दुख कमी पैदा न हों। कोई 'ममता' का अर्थ अहंकार भी करते हैं। उनके मत से अहंकार ही सुख-दुख का कारण है। हमारे मत से 'ममता' का अर्थ 'मोहं' लेना अर्थिक उचित होगा। क्योंकि मोह से ही सुख-दुख की स्थित उत्पन्न होती है। यदि 'प्रसाद' का 'ममता' से अहंकार अर्थ होता तो वे आगे 'हानि उठा कर' न लिखते। 'ममता' को त्यागना ही 'हानि उठाना' हो सकता है। सुख-दुख जो दो विभिन्न मानसिक अनुभूतियाँ हैं, वे तभी एक हो सकती हैं जब हम मन की ऐसी अवस्था बना लें जो सुख-दुख दोनों को ही एक माव से देखें।

× × ×

पृष्ठ ५१ (१) मेरी वेदना की घटाएँ आकाश में इतनी ऊँची चढ़ जाएँ कि उन्हें न तो सूर्य की प्रखर किरणें ही जला पार्य और न उन पर चंद्र की किरणें अपना प्रकाश ही जात उन्हें संसार के हिंदिय में ला सर्कें। मैं अपनी वेदनाओं को अहर्य और अपभावित ही रखना चाहता हूं।

्र पृष्ठ ५१ (२)--(इस पद्य का 'प्रसाद' के नियतिवाद की चर्चा करते समय उल्लेख हो चुका है।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

्रप्ष ५१ (३) किव अपने प्रिय से कहते हैं कि जब उम्हारा अम दूर होगा और उम पुनः मेरे हृदय की ओर क्ताँकोंने तो शात होगा कि वह उम्हारी ही प्रतीका में रहा है उसमें किसी ने प्रवेश कर उजाला नहीं किया।

× × ×

पृष्ठ पर (१) किव का विश्वास है कि उनकी उसासें उनके प्रिय को अवश्य उन तक खींच लायेंगी और वह भी उनके दुख को देख दुखी होकर उनके आँसुओं में अपने आँसू मिलायेगा। एक उर्दू शायर ने कहा भी है

"वह खुद ही आ जायगा; दर्दे दिल भदने तो दो।"

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ प्रेर (२) जब संध्या हो जाती है तो मैं मिलन की मतीचा करने लगता हूँ और तुम्हारे मिलन की मतमानी कल्पना करने लगता हूँ । पर जब रात बीत जाती है और उषा की लालिमा आकाश में हँस उठती है तो मैं निराश हो जाता हूँ और मेरी मतमानी कल्पनाओं को अन्त हो जाता है। (तृतीय पंक्ति में 'रक्त' शब्द सामिश्राय है। वह निराशा ऐसी है जैसे किसी ने कलेजा चाक कर दिया हो और वह रक्तमय हो उठा हो।)

पृष्ठ ५३ (२) उसासी और आँसुओं से दुखी मन को आराम मिलता है। जब आँखें रो रोकर भूँप जाती हैं तो नींद के बहाने सपना ही आता है जिसमें 'प्रिय' का मिलनन्सुख ज़रा सेहत देता है। पृष्ठ ५४ (१) कि रात से आश्रह करते हैं कि जब हृदय में व्यथायें सो जाएँ पूकि तुम ही उन्हें ख्र्या-विश्वाम देने का श्रेय लूटती हो इसलिए वे तुम्हारी कृतश हैं उनका उन्माद तुम ज़रा उत्तीजत कर देना जिससे वे कुछ समय तक और होश में न आयें। वेदनाएँ जितने समय तक सोई रहें, अच्छा है।

× × ×

पृष्ठ ५४ (२) इस पद्य में भी रात से आग्रह किया गया है कि दुभ जग को तन्द्रा से भर दो जिससे दुखी मनुष्य अपनी वेदना भूल सर्के।

पृष्ठ ५४ (३) इस पद्य में 'रात' हो जाने की कामना की गई है। स्वमों के 'सोनजुही' के समान फूल तारे बनकर आकाश में बिखर जायें आकाश गंगा की पंक्ति भी श्वेत कमलों से भर जाय (आकाश गंगा को अंभेज़ी में milky way कहते हैं। उसमें सफ़ेद तारों की क्रतार बड़ी भली लगती है।)

× × ×

पृष्ठ ५५ (१) इस पद्य में भी 'रात' से आंश्रह किया गया है कि वह संसार में नींद का मादक रस बरसाकर दुखी व्यक्तियों को च्या भर श्रपनी वेदना भूलने का श्रवसर दे।

'निशि! तुम आकाश-मंडल की नीलिमा पर आधीन हो। वहीं से पृथ्वी पर कृपा-कटाच के धन से निद्रा के नील कमल के समान 'रस' की वर्षा करो।' (पुष्य-रस में मादकता का गुण रहता है। मादकता के रस से ही बेहोशी या तंद्रा संभव है। इसीलिए किंव ने निद्रा को 'विरमृति का नील नलिन रस' कहा है।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ प्रय (२) वर्तमान जीवन संघर्ष का इस पद्य में उल्लेख है। यह युग इतना समर्थमय है कि रात को भी विश्वान्ति नहीं चाइता। उसे भी दिन ही बना डालना चाइता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह संसार जो बहुकाल से दुखी है, रात को भी दिन के प्रकाश की कामना करता है। ख्रतः 'रात' से प्रार्थना है कि वह अंभकार के ओस-क्या बरसाकर इस पागल जगत् को सोने को बाध्य कर दे, जिससे उसे अपनी व्यथा-और मानसिक सम्बों को मूलने के कुछ च्या तो प्राप्त हो जाएँ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ ५५ (३) जब दुखी ससार सो जायगा तब उस पर कल्याया की वर्षा ही होगी। उस समय थका हुआ व्यक्ति सुख की नींद सोयेगा और कव्ट की चिन्ता मिट जायगी।

पृष्ठ ५६ कि की कामना है कि संसार की यह निद्रा प्रलब्ध काल तक बनी रहे उसकी चेतना जाग्रत ही न हो श्रीर जीवन-समुद्र में कोई हलचल न हो (सनुष्य जागकर दैनिक व्यापारों में तल्लीन ही न हों)। इस निद्रावस्था मे हो फिर बिछुड़े हुए सिलेंगे।

× × ×

पृष्ठ ५७ (१) ग्रॅबेरी रात में यद्यपि श्राकाश में श्रसंख्य तारक वसकते रहते हैं फिर भी पृथ्वी पर प्रकाश क्यों नहीं फैलता इसका उत्तर कवि की कल्पना देती है:

ातारों भरी रात ऐसी दीख पड़ती है मानो प्रकाश के बूँद पृथ्वी पर टपका रही हो पर वे बूँद धना काला अन्धकार ही खुपचाप पी जाता है। (अंधकार की संधनता से ही नक्षत्रों का धीमा प्रकाश पृथ्वी पर आलोक नहीं फैला पाता।)

× × ×

पृष्ठ ५७ (२) जब मुक्ति सुल विमुख हो जाय तब भी तुम कहते हो कि ''मै न रोकें ?'' ( मन की कितनी पराधीन अवस्था है यह।)

× × ×

प्रस्त प्रमा (१) अपने ऑसुश्रों को ऑसों में भरकर उन्हों में सुखा लेता है अपने दुख-दर्द को किसी पर प्रकट न कर स्वयं क्यों इससे भीतर ही भीतर भुलसता रहता है १ उलका भी गिरते समय एक बार चमककर जी उठता है। अतः दुखी मनुष्य, तू भी एक

बार अपनी वेदना को संसार के सम्भुख खोलकर रख दे। तू जी उठेगा। (दबी वेदना शरीर के मर्मस्थल को जला डालती है।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ ५८ (२) हर्ष और अवसाद दोनों को एक बनाकर तू नई सृष्टि का निर्माण कर।

× - ·× ×

पृष्ट प्रम (३) इस पद्य में कवि दुखी मन से कहते हैं कि तू अपनी ही समस्याओं पर ऑस् बहान। छोड़ कर संसार में फैलो हुई बया को अपना ले। ससार की समस्याओं को अपनी समस्या बनाकर उनके दुख को अपना दुख बना ले तब संसार में तूं अपनी ऐसी कीर्ति-कयाओं को छोड़ जायगा जिसे सुनकर जोक-मनोरंजन होगा। (यदि तू अपनी ही व्ययाओं में दुखित होता रहेगा तो दुसे जनता क्यों अपना समसेगी और तेरी 'चर्चा' करेगी! परंतु बदि तू लोक-दुख से दुखी होगा और उसे दूर करने की चेष्टा करेगा तो तेरा दायरा बढ जायगा, तू सभी की दिलचस्पी का पात्र बन जायगा।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृष्ठ प्रद (१,२) श्रीर पृष्ठ ६० का (१)

कि अपनी वेदना को संबोधित कर कहते हैं कि तुम सदा जलती रहती हो। जब रात में चंद्रमा भंटों जागकर 'प्रातः' सो जाता है और सूर्य मी दिन भर तपकर संस्था में डूब जाता हैं, जब आकाश-गंगा की घारा में तारे डूब जाते हैं याने जब तारे भो आकाश में लोप हो जाते हैं और धनों के बीच बिजली भी छिपी रहती है—जब रात में घना अंघकार छाया रहता है और दिन भी बादलों के घटाटोप से अंघकारमय हो जाता है बिजली की चमक भी उसे ख्यामर मंग करने को नहीं चमकती ठब तुम है भेरी वेदना की ज्वाले! अकेली ही जलती रहती हो। तुम विश्वन्मंदिर में मिया-दीप के समान 'पवित्र हो प्रकाशमयी हो! ('वेदना' यदि मनुष्यों के हृदयों में न हो तो संसार में जीवन श्रंषकारमय हो जाय।)

पृष्ठ ६० (२ ऋौर ३) तथा पृष्ठ ६१ (१) इन पद्यों में भी अपनी वेदना-ज्वाला के सदा जायत रहने का वर्णन किया गया है।

श्रांकाश के नीचे ऊँची लहरों का पर्वत सर पर उठाए हुए समुद्र अपने में बढ़वानल को छिपाए हुए हैं श्रीर ससार को वेदना पहुँचाने-वाली ज्वालाभुखी की श्राग पर्वत के भीतर ही अपनी लपटों को फैलाए श्रंथकार में पड़ी रहती है क्योंकि उसके भाग्य में यही लिखा है; परन्तु भेरी वेदना-क्वाला को विश्राम नहीं है वह सतत श्रकेली ही जलती रहती है।

: × × ×

पृष्ठ ६१ (२) वेदना से किव कहते हैं कि तुम इस दुखी संधार के कहों को होली के समान जला देती हो। तुम धदा ही सौमाग्यवती बनी रहती हो मानवता के माल को ऊँचा उठानेवाली हो, उधका गौरव बढ़ानेवाली हो। (यदि मनुष्य के हृदय में प्रेम की ब्वाला सो जाय तो उधमें कोमल भावनाएँ कहाँ से मॉक सर्केंगी? वह तब तो सचमुच मानवता के शिखर से नीचे दुलक जायगा। प्रेम की श्राग भौतिक श्रिश्व मनोविकारों के श्रनावश्यक 'कूरे-कर्कट' को जला डालती है।) इसी माव को श्रगले पद्य मे श्रीर भी स्पष्ट किया गया है।

× × ′×

्र ५०० ६१ (३) पूर्व पद्य पद्ने के पश्चात् इस पद्य का भाव स्पष्ट हो जाता है।

× × ×

पृष्ठ ६२ (१) प्रेम से जगत के संघर्ष (इन्ह् ) मिट जाते हैं। वह दो विरोधी मावों को मिलाकर एक बना देना हैं। कवि अपनी प्रेम-ज्वाला से कहते हैं कि तुम अपनी लपटों से सारे संसार को आव्छादित कर दो, सारे संसार को प्रेममय बना दो। (आग की लपटों का रंग पीलापन लिए रहता है इसीलिए 'केसर रज' से उनकी समता की गई है। 'परिस्थि', से दो व्यक्ति नज़दीक आकर प्रक बनते हैं और यह कार्य जवमाला' से हो जाता है। प्रेम संसार

की दो मिश्र भावनाओं को एक बनाने में 'र्जयमाला' का ही कार्य करता है।)

 $\times$   $\times$   $\times$ 

- पृष्ठ ६२ (२) जब भेरे हृदय में प्रेम की ज्वाला जलती रहती है तो सारा दुखी संसार मेरी सहानुमृति कर्या। का पाने बन जाता है मैं उसे अपने निकट अनुमव करने लगता हूँ। (प्रेम की भावना को व्यष्टि तक ही न रख जब हम समष्टि में बिखरा देते हैं तो हम संसार के सभी चैतन्य प्राशियों के दुख में दयाई हो जाते हैं।)

× × ×

पृष्ठ ६२ (३) जब इम किसी दुखी के प्रति भेम या सहातुभूति की भावना रखते हैं तो वह अपने हृदय पर कुछ भी आवरण
नहीं रहने देता अपनी व्यथा को खोलकर रख देता है। दुखी प्राणी
अपना दुखहा सुनाकर निराश नहीं हो पाता क्योंकि हमारी सहृदयता
उसके साय होकर उसका दुख-भार हलका करती है।

× × ×

पृष्ठ ६३ कि त्र्यं हिं कि त् संसार में व्यास हो जा। संसार जो निर्मम बन गया है प्रेम की भावना को लोप करता जा रहा है, उसमें त्र अपनी जलन भर। संसार यदि प्रेममय बन जायगा तो वह सचमुच आकर्षण की वस्तु हो जायगा। यदि त् यह कर सकी तो विश्व के लिए कल्याणप्रद सिद्ध होगी। ('ज्वाला' को शीतल इसलिए कहा है कि उसका प्रभाव शीतलता ही प्रदान करता है। इसके पूर्व भी किव ने कहा है

"शीतल उपाला जलती है, हैंधन होता धग-जल का।")

× × ×

पृष्ठ ६४ (१ और २) किन प्रेम का इन पद्यों में आहान करते हैं जिस प्रेम के सम्मुख कष्टमय जीवन भी सुंखमय प्रतीत होता है, मृत्यु में भी अभरता का भान होता है, वही प्रेम! मेरे सरस हृदय में हंसते हुए जाग उठो! जिससे इस जीवन में फिर से मधुर भावनाओं का संगीत गुँज उठे।

पृष्ठ-६५ (१) 'मुस्कुराइट में, बसे हुए प्रेम ित्न भेरी उसासों में जाग उठों, मैं पुनः प्रेम के निःश्वास छोड़ने लगूँ'। (किन की प्रेमल प्रकृति की इनमें कितनी स्पष्ट श्रमिन्यित है। किन प्रेममय जीवन ही बिताना चाहते हैं, वे उसी के दर्द में उसासे मरकर सुखी होता चाहते हैं।) तुम कभी हंसाते श्रीर कभी रुलाते हो। (अर्स श्रीर मुसकानों की आँखिमचीनी का नाम ही प्रेम है।)

× × ×

पृष्ठ-६५ (२ श्रौर ३) 'यह समार तो सपना है उसमें यदि सचा जीवन कहीं है तो प्रेम के स्पन्दन में ही है। इसीलिए कवि कहते ' हैंनिक मेरे सुन्दरतमा अभिलिश्त भाव! (प्रेम) तुम कल्यासा से भरे हुए हो तुम मेरे हृदय में जाग उठो।'

इच्छाओं से भरे हुए मानस-सरोवर में तुम कमल के समान खिल उठो श्रीर मधुपों की मीठी गुंजार के समान मुखर बन जाश्री!

× × ×

पृष्ठ ६६ (१)- नीले आकाश को इम 'श्राशा' से ही व्यास देखते हैं पर उसमें इमें वास्तव में कुछ दिखलाई नहीं देता 'श्रून्यता' ही उसमें छाई जान-पड़ती है। यदि कर्या की एक दूसरे के प्रति समवेदना की मावना नीचे पृथ्वी पर फैल जाय तो यह संसार सोने ! कार्बन जाय। (परस्पर प्रेम-भाव जायत होने पर ही समवेदना पैदा' होती है।)

к **х** х

पृष्ठ ६६ (२) प्रेम जब व्यक्तिथों में जागृत होता है तो वे पुलक से मर जाते हैं और इस तरह उनमें नए संसार की स्टिष्ट हो जाती है। किव कहते हैं कि प्रेम । तुम खूब विकसित होकर पनप उठो जिससे की मल हृदयों में रस सचारित हो सके।

× ×

पृष्ठ ६६ (३) किन ग्रापने 'प्रिय' से कहते हैं कि संसार आकाश की ओर निहारकर तुमसे प्रेम रस की याचना करता है जिसके उसके दुखी इदय में फिर से प्रसन्ता लीट आये। पृष्ठ ६७ (१) इस पद्य में कवि का विश्वास-है कि सुख-दुख के संघर्ष के पश्चात् नवजीवन प्राप्त होता है और तवाससार हर्ष के आँस् बरसाता है।

× × . ×

पृष्ठ ६७ (२) यहाँ किन अपने 'प्रिय' को प्रकृति के निभिन्न रूपों में देखने की साधना करते हैं। वे पूर्व की लाली में उसी का सुन्दर प्रति-विम्ब देखते हैं, उथा में भी उसी की अलसाई आँखें उन्हें दीख पड़ती हैं। "खाली मेरे लाख की, जित देखों तित लाल।"

× × ×

पृष्ठ ६७ (३) कवि कहते हैं कि यदि श्रम्बर-पट पर उषः-काल में कुछ ऐसी भी श्राकृति खिच जाय जो 'प्रिय' से मिलती-बुलती हो, उसकी एक मत्लक भेरे हृदय में कितनी श्रिषक मधुवर्षिणी हो • उसके दर्शन से भेरे हृदय की उलक्तने ही दूर हो जाये।

× × ×

पृष्ठ ६८ (१,२,३) कवि अपने 'प्रेम-प्रतीक' की कल्पना

जिस 'भुख' पर नारी की स्वामाविक सुन्दरता हँ स रही हो और शिशु का पावित्र्य छलक रहा हो और गगन के रंग सा नील वस्न का अवगुर्यं हो, उसे मेरी औं खें संजोकर अपने में रख मकती हैं और मेरे अम-विह्वल हृदय में उल्लास का स्पन्दन वढ सकता है। ( 'नील वस्त्र' का परिवान 'प्रिय' में विशेष आकर्षण मर देता है। इसी से जयदेव-विद्यापित आदि मधुर भाव के कवियों की 'राघा' नील वस्त्र धारण कर, 'अमृतन्रस' की अजल वर्षा करती है। 'नील-रग' प्रेम की हृदता का प्रतीक है; क्योंकि वह आसानी से नहीं छूटता।)

× .× ×

पृष्ठ ६६ (१) किन की कामना है कि यदि ऐसी प्रेम-प्रतिमा मेरे दृष्टि-पथ में आ जायगी तो मेरी आँखें उसे अपने जीवन की समस्त कल्पनाओं की पिन्त साथों के साथ देखती रहेंगी। (में अपने 'मन-भावन' को सदा आँखों में बसाये रखुंगा।) पृष्ठ ६६- (२) काश मुमे वेदना में ही मिठास अनुभव होने लगती (मेरी एक के प्रति ही अपस्ति न रह जाती); मैं अपनी भावना को व्यापक बना सकता गृहद्य हो सकता।

४ , × × ५७७ ६६ (३) श्रीर ५७७ ७० (१) स्पष्ट हैं। × × ×

५०८ ७० (२) मन में आवेग पूर्ण उठनेवाली न्तीत्र वेदना व्यर्थ नहीं जायगी; वह उस 'अनन्त' तक श्रवश्य पहुँचेगी और 'उसको' भी 'हिला' देगी।

पृष्ठ ७१ (१) 'प्रिय' को देखकर प्रेमी की आँखों के कोने भींग उठते हैं। उस शीतलता के प्यासे 'प्रिय' के दर्शन की प्यासी आँखें उनके दर्शन के पश्चात् शीतलता अनुमव करती हैं। आँखों में चूंकि प्रिय की अनुकम्पा की माँग का भाव है इसीलिए 'दीनता' भी है।

१४ ७१ (२) 'उसके' मधुर प्रेम मे आँसू ( फेनिल उच्छ्वास हृदय के ) आँखों में भर आते हैं। वे 'सुकुमार आँसू' आँखों में आकर पलकों की छाया में ही मानो सो रहे हों।

× × ×

पृष्ठ ७१ (३) — जीवन के सुख-दुख दो किनारे हैं। वे आँसू की वर्धा से सिंचते रहते हैं और इसी से जीवन कायम रहता है। तभी किव कामना करते हैं कि जीवन की नदी में आँसू का जल सदा मरा रहे। (सुख-दुख दोनों के अतिरेक में ऑसू बहकर जीवन में समररसता बनाए रखते हैं।)

× × ×

पृष्ठ ७२ (१ श्रीर २)— जिस प्रकार नदीन्तट पर कहीं भी खड़े होकर देखने पर 'प्रवाह' में 'चंद्र का प्रकाश' हर स्थल पर दिखाई देता है; उसी प्रकार जब वेदना जायत होती है तो श्राँस बहते हैं श्रीर मन के सारे कलुष को धो देते हैं। (चंद्र की किरगों जिस तरह नदी के प्रवाह में हर जगह अपनी ही आभा छिटका देती हैं एव जगह भवलता ही छाई दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार जब वेदना जाग उठती हैं और ऑसू बहने लगते हैं तो हमारी भावनाएँ पूत हो जाती हैं।)

× × ×

पृष्ठ ७२-(३) कि की कामना है कि पलकों की सीपी में समुद्र लहराने लगे; ( आँसू से वे भर जायें ) और यदि किसी के दुस पर कस्सा जारत होने से उनमें आँसू आये हों तो मन में कितना विल्लास हो। जायना , इसका वर्सन नहीं हो सकता।

× × × ×

पृष्ठ ७३ (१) 'जब मेरे जीवन-सागर में निराशा का धना अधकार छा जाय तब वेदने। समुद्र के प्रकाश-स्तम्म (Light house) के समान तुम घीमी-धीमी जल कर मेरा पथ-प्रदर्शन कर देना।'

< × ×

पुष्ठ ७३ (२) 'सन मे जितनी वेदनाएँ छुपी हों वे बाहर फूट निकर्ले।'

× × ′ ×

पृष्ठ ७३ (३) कि की कामना है कि जीवन में वेदना व्याप्त हो जाय। यह शरीर (धमनी के इस बंधन) रिक्त न रहे। (प्रेम की) वेदना को अपने में मरे रहे।

imes imes imes

पृष्ठ ७४ (१) इस पद्य में वेदना की जलन को संबोधित किया गया है तुम सदा से जीवन के साथ सम्बन्धित हो; दुनिया के दुख में तुम्हीं साथी हो। जब संसार सुख में हूबकर आलस में जैंधने लगे तो तुम जागकर उसमें नया जीवन भर देना। (जब तक मनुष्य के इदय में किसी बात की वेदना नहीं उठती वह अपनी हर स्थिति से संतुष्ट रहता है। 'वेदना' ही मनुष्य को उत्कर्ष पथ पर ले जाती है।)

पुष्ठ ४४-(२) प्रेम-वेदना की ज्वाला से संसार की सारी

कालिमा जल जाती है। श्रोर तब पाप नामक कोई वस्तु नहीं रह जाती। चारों श्रोर पवित्रता चमकने लगती है।

× × ×

पृष्ठ ७५ (१) जब ससार सुख-नींद में सो रहा है तब तुम कीन मेरे मन में जाग उठी हो !

× × ×

पृष्ठ ७५ (२) कवि को भान होता है कि सदा जीवन के साथ़ रहनेवाली वेदना ही जो श्राँसुश्लों के साथ रहती है, जाग उठी है।

× × ×

पृष्ठ ७६ (१) जब मैं प्राकृतिक सौंदर्य में तुम्हें (वेदना को सबीधन करते हैं) भूल जाता हूं तब तुम्हीं हृद्य में कूक के समान मिठास भर कर छा जाती हो।

रोष पृष्ठों का ऋर्थ सरल है।

## परिशिष्ट ( ख )

### जयशङ्कर प्रसद्

जीवन-भालक

सन् उन्नीस सौ अट्ठाइस; दिसम्बर का भहीना, सुबह का समय; वर्भीली हवा वह रही थी, काटती सी; नगवा (हिन्दू विश्व-विद्यालय) की सहक पर इक्के की तलाश में हम खड़े थे। "खटर-खटर" वह आ रहा था; आ गया। मटमैले रंग की चादर में कॉपते हुए इक्केवान ने पूछा

×

"कहाँ चली वावू <sup>१</sup>"

''शहर 1<sup>33</sup>

''शुभौलिया र चौक र लंका र कहाँ रै''

''सराय गोबर्धन।''

''श्रावा, वैठा ।''

X

इम अपने एक भित्र के यहाँ सराय गोवर्धन पहुँचे । वे आँखे मल-कर सब्दे ही थे।

यो ही देर में उन्होंने कहा "देखते हो, वे कौन हैं ?"

मैंने देखा ठिगना गठा हुआ शरीर, गोल मुख, "बारहवर्णां" स्वर्णामार से दैदीप्यमान । कहा "मैंने इन्हें भाधुरी' में देखा है। ये जयशहर प्रसाद हैं।"

"चलोगे मिलने ?" मित्र ने पूछा।

"तुम तक आते समय मन में तुम ही न थे, ये भी थे।" मुरकुराकर मैने कहा।

× × '×

• इस सब उनके स्थान पर गये। परिचय-शिष्टाचार के पश्चात् इस उनके पास बैठ गये। उस समय 'श्रॉस्' का प्रकाशन हो चुका था, उसकी मादकता से नवयुवकों का हृदय भूम-भूम उठता था। किवता में वह 'छायावाद' का युग कहा जाता था। छायावाद शब्द पर ख़ूव चक्ष-चक्ष मची हुई थी। स्वर्गीय श्राचार्य पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी ने अनन्त से दूट पड़ने वाले इस 'वोद' की रचनाश्रों की 'सुकवि किइर' के वेष में बड़ी कड़ी आलोचना की थी। स्व० श्राचार्य पं० रामचन्द्र श्रुष्ठ की भी मौं हें तन रही थीं। उनकी आलोचनाश्रों में ऐसी कविताश्रों के प्रति यह मूँभलाहट भरी श्रावाज्ञ सुन पड़ती थी

'बोगन कवित्त कीबो खेबि करि जान्यों है ?'

नयी प्रवृत्ति के समर्थकों में भी दो मत थे। एक इन कृतियों में प्रध्यात्मवाद — आत्मान्परमात्मा का 'विरह पीइन' और दूसरा लौकि-कृता याने शुद्ध 'प्रेम की पीर' ही देखता था। उस समय भी मुक्ते दूसरा मत ही अधिक साधु प्रतीत होता था। काशी के 'आज' में छायावाद-रहस्यवाद पर जो विवाद छिड़ा था उसमें भाग लेते हुए भैने 'प्रसाद' की रचनाओं में प्रेमवाद ही का प्रतिपादन किया था। 'ऑस्' के सम्बन्ध में भी यही धारणा प्रकट की थी। जो व्यक्ति रहस्यवादी के गौरवपूर्ण नाम से स्मरण किया जाता है, उसे मैं लौकिक भावनाओं का स्रष्टा कहने का दुःसाहस कर खुका हूँ। अतः वह मुक्तसे

किस तरह खुले हृदय से भिल सकेगा ?...मैं सोच रहा था। इतने ही में मैंने सुना "ऑस्" सुनोगे ?" मेरे भित्र बोल रहे थे।

"भला ऐसा अवसर श्रीर कव मिलेगा ?" गैंने मित्र का समर्थन किया।

'प्रसाद' ज़रा 'हॉ-ना' के बाद ही राज़ी हो गए । सुखासन में बैठे-बैठे वे

"इस करूणा कलित हृदय में, क्यों विकल्ल रागिनी बजती ? क्यों हाहाकार स्वरों में, वेदना असीम गरजती ?"

गा उठे; गाते ही गए, 'श्रॉस्' समाप्त होने तक। कितनी तन्मयता भाव-मुग्धता उनके बदन पर श्रंकित थी। उनकी वाणी में मिठास थी। छिपा-सा दर्द भी फूटने की चेष्टा करता था। विदा के समय अपनी दो-तीन पुस्तकें भी उन्होंने भेंट कीं। दूरी लेकर गया; निकटता पाकर लोटा।

#### × × ×

"'प्रसाद'नी का मानसिक घरातल सचमुच बहुत ऊँचा है। उनका हृदय रस का ख़ज़ाना है। भेरी घारणा थी, 'श्रान' में उनके सम्बन्ध में जो दो चार अप्रिय वाक्य भेरे द्वारा लिखे गए थे उनका उनके मन पर श्रसर होगा।" मैं कह गया।

भेरे भित्र बोले "नहीं जी, तुमने तो कुछ भी नहीं लिखा। वे कड़वी से कड़वी त्रालोचनाएँ पी जाते हैं।"

"शंकर, जिस तरह काल कूट ?" मैंने कहा।

''श्रीर क्या ? तभी तो उन्हें कहते हैं 'जयशङ्कर''' भित्र बोलें स्रीर सब हँस पड़े।

### imes , imes

सन् उन्नीत सौ श्रद्धाइस के बाद सन् उन्नीत सौ श्रद्धतीस में फिर काशी गया। उस समय गोवर्धन की 'सराय' सूनी थी, 'शंकर' श्रन्त-र्घान हो गए थे। उनका 'प्रसाद' बॅट चुका था केवल उनकी जय-व्यनि सुन पड़ती थी। श्राज भी वह सुनाई दे रही है, 'कल' भी देगी। - जिल्लासा थी काश 'प्रसाद' के जीवन की काँकी देखने को भिलती! जानता, किव ने अपने को अपनी कृतियों में किस तरह छिपाने की कीशल किया है। किव के जीवन की खोज दो प्रकार से की जाती है एक; किव की कृतियों से; जब वह अपने सम्बन्ध में उनमे कुछ लिखता है। दूमरे; किव के सम्बन्ध में अचलित किवदन्तियों, उसके परिचितों द्वारा लिखित संस्मरणों आदि से। पहले प्रकार से किव के जीवन का जो ज्ञान उपलब्ध किया जाता है उसे मीतरी साझ और दूसरे प्रकार से प्राप्त ज्ञान को वाहरी साझ कहते हैं। 'प्रसाद'जी ने अपने जीवन के विषय में स्वयं वहुत कम कहा है। काशी के 'हंस' के आत्म-क्यांक में हिन्दी के बहुत से रथी-महारिधयों के आत्म-चित्र छुपे हैं। उसमें प्रेमचंदजी के बड़े आग्रह पर 'प्रसाद'जी ने अपना परिचय निम्न पंक्तियों में दिया था।

"मध्रप गुनन्गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी. भुरकाकर गिर रही पत्तियाँ देखी कितनी आज धनी। इस गम्भीर अनन्त-नीलिमा में असल्य मानव इतिहास यह जो, करते ही रहते हैं, अपना ज्यंग्य मिलन उपहास । तब भी कहते हो कह ६। लूँ दुर्झलता श्रमनी-बीती। धुनकर धुल पाश्रीगे, देखोगे-थह गागर रीती । किंतु कहीं ऐसा नहीं कि तुम ही खाली करने वाले अपने को सममो, भेरा रसं ले अपनी भरने वाले। यह विदम्बना, श्ररी सर्वते ! तेरी हॅसी उड़ाऊँ मैं। भूर्ले अपनी, या अवन्यना श्रीरों की दिखलाऊँ मैं। उज्जवल गाया कैसे गाऊँ मधुर चौदनी रातों की ? भरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली इन वातों की । मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। त्रालिक्षन में त्राते त्राते सुसक्याकर जो साम गया। जिसके अरुण-कपोलों की सतवाली सुन्दर छाया में। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया से। उसकी रस्टित पायेय बनी है थके पियक की पन्या की। सीवन को उधेड्कर देखोगे क्यों मेरी कन्या की ?

छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएँ आज कहूँ ? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ ? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी मोली आत्म-कथा ? अमी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा।"

उक्त पंक्तियों में हमें किव ने अपने सांसारिक जीवन की घटनाओं का विवरण नहीं दिया । उन्होंने सांकेतिक माषा में अपनी अ।श। और निराशाओं का एक करुण चित्र अवश्य प्रस्तुत किया है । जिससे हम निम्न अनुमान निकाल सकते हैं

- (१) 'प्रसाद'जी ने किसी से प्रेम किया था।
- (२) उसकी रूप-माधुरी ने उन्हें आत्म-विभोर बना दिया था।
- (३) किसी कारणवश वह उन्हें प्राप्य न हो सका।
- ( 'श्रीलिंगन में श्रातेन्त्राते मुसक्याकर वह भाग गया।'') श्रतः उन्हें उसका श्रभाव विह्नल बनाता रहा।
- (४) प्रिय की सजल स्मृति उन्हें ऋाजीवन बनी रही और उन्हें काव्य की सरस प्रेरणा प्रदान करती रही।

बाह्यसाच् में हमें उनके परम स्नेही श्रो विनोदशकर व्यास के सहमरण प्राप्त होते हैं। उन्होंने लिखा है "'प्रसाद'जी की अल्हरू जवानी में भी एक प्रेम घटना घटी थी। यह मुक्ते बाद में पता लगा। रहे फरवरी १६३६ ई० को मैने उनसे पूछा 'श्रापकी रचनाश्रों में प्रेम का एक उज्जवल हिस्सा छिपा हुआ। है, लेकिन मुक्ते श्रापनी इतने दिनों मे भी यह नहीं वतलाया कि आपकी वह श्रशात प्रेयसी कीन थी ?' उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया। उसके पश्चात् फिर इस सम्बन्ध में मैने उनसे कुछ नहीं पूछा। 'श्रापकी की हन पंक्तियों से भी हमारे उक्त निक्क्षों का समर्थन होता है। 'प्रसाद' के जीवन का यह श्रग जानना इसलिए श्रावश्यक है कि उनकी कृतियों में वह स्पन्दन का काम कर रहा है।

उनके चिरित्र पर प्रकाश डालते हुए विनोदशंकरजी लिखते हैं "'प्रसाद' का सामाजिक जीवन बहुत ही स्पष्ट था । मैंने उन्हें सदैव सात्विक पाया । पान को छोड़कर उन्हें और कोई व्यसन नहीं था । वह माँग तक नहीं पीते थे मांस-मदिरा से हार्दिक घृषा सी थी। ने वेदह वर्ष तक प्रायः प्रतिदिन साथ रहते हुए भी मैंने उनमें कोई दुर्गुण नहीं देखा। .. 'प्रसाद'जी का ज्यायाम की श्रोर बचपन ही से श्रम्यास था। वह एक हज़ार बैठक श्रीर पाँच सौ दर्श श्रपने ज़माने में प्रतिदिन करते थे। फल, दूच श्रीर घी के अतिरिक्त श्राधा सेर बादाम प्रतिदिन खाते थे। जवानी में ढाका के मलमल का कुर्ता श्रीर 'शान्ति-पुरी' घोती पहनते थे। लेकिन बाद में खहर का भी उपयोग करते रहे। जाड़े में सुंधनी रंग के पट्टू का कुर्ता श्रयवा सकरपारे की सीयन का सईदार श्रोवरकोट पहनते थे। श्रांखों पर चश्मा श्रीर हाथ में डंडा; प्रसादजी का ज्यकित्व वहा श्राकर्षक था।''

प्रसाद जी ने अपने जीवन में पुरस्कार रूप में एक पैसा भी किसी पत्र-पत्रिका से नहीं लिया। निस्वार्थ भाव से साहित्य-सेवो करते रहे। हिन्दुस्तानी एकेडमी से ५००) श्रीर नागरी प्रचारिशी समा से २००) पुरस्कार उन्हें भिला था। यह ७००) भी उन्होंने नागरी प्रचारिशी समा को श्रपने भाई के स्मारक स्वरूप दान दे दिया।....उन्होंने कभी किसी कविन्सम्मेलन श्रथवा सभा का समापति होना स्वीकार नहीं किया। कविन्सम्मेलनों में श्रपनी कविताएँ सुनाना उन्हें पसन्द नथा। - ...(वे) धार्मिक मनोवृत्ति के पुरुष थे।.....शिव के उपासक.....। श्राचार व्यवहार में भी श्रास्तिक थे। किसी के हाथ की कची रसोई खाने तथा जूता पहनकर पानी श्रादि पीने से परहेज़ रखने में भी वह हद थे। श्रपने श्रन्तिम समय तक जब पुजारी प्रतिदिन की तरह पूजा करके शिव का चरणामृत, बेलपत्र श्रीर फूल लाता तो वह उसे श्रदा से श्रांखों श्रीर मस्तक पर लगा लेते।

प्रसाद जी बड़े हास्यप्रिय थे। वह बड़ा सुन्दर मज़ाक करते थे, मित्रमंडल में श्रपने श्रन्तरंगों के साथ।

'उन्हें पुष्पों से अधिक प्रेम था। उन्होंने अपने मकान के सामने एक छोटा सा बगीचा लगाया था ...तरह तरह के फूलों की क्यारियों बनी थीं। गुलाब, जूही, बेला, रजनीगंधा, इत्यादि जब फूलते तो मुग्ध होकर वे देखते।... ..पारिजात के वृद्धं के नीचे एक पत्थर

की चौक्वी थी। उसी पर बैठकर प्रसाद जी श्रपनी रचनाएँ सुनाते थे।' (श्राशा है, प्रसाद जी के मित्र एवं साहित्य 'प्रेमी उस ऐतिहासिक पारिजात बच्च श्रीर पत्थर की चौकी को चिरह्यायी बनाने का प्रयत्न करेंगे।)

इतना सब पढ़ चुकने के बाद भी श्राप जानना चाहते हैं कि 'प्रसाद' जी कौन थे १ किस वश में उत्पन्न हुए १ उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ १

प्रधाद जी का जन्म सं० १६४६ में काशी में कान्यकु॰ज वैश्य वंश में हुआ था। श्रापके पूर्वज 'सुँधनीसाहु' कहलाते थे। स्रापके पितामई को काव्य के प्रति श्रनुराग था; दानी इतने थे कि लोग उनका 'जय भहादेव' कहकर श्रमिवादन करते थे। कहते हैं काशी में श्रमिवादन का यह सम्मान या तो काशी-नरेश की प्राप्त है या सुँधनीसाह के व्यक्तिको । श्रापके यहाँ कविमएडली जमती समस्यापूर्तियों श्रौर क्विता-पाठ की धूम मची रहती। 'प्रसाद' के मन पर इस वातावर्या का प्रमाव पडा । श्राप भी लुक छिप कर 'कुछ' लिखा करते थे । बार्ड वर्ष की श्रायु में ही श्राप पितृविहीन हो गए। स्कूली शिद्धा सातर्वे दर्जे से अ।गे नहीं बढ़ पाई । घर पर ही आपको संस्कृत, अंभेज़ी पढ़ाने का प्रबन्ध किया गया। संवत् १६५७ में श्रापने अपनी मा के साथ श्रोंकारेश्वर, उज्जैन, बृज श्रादि स्थानों की घोर्मिक यात्रा की। मध्यप्रांत में नर्भदा के उद्गम स्थान श्रमरकंटक की यात्रा के समय उसकी वनश्री ने श्रापके हृदय में जो उल्लास, जो प्रेरणा दी बह आपको आजन्म स्मरण रही विशेषकर पर्वतमाल। के बीच नर्मद। के वद्यस्थल पर किया गया नौका-विहार का दृश्य सदा श्रापकी श्राँखों के आगे भूलता रहा।

पिता जी की मृत्यु के तीन वर्ष बाद ही आपकी मात। ने सद। के लिए आपसे विदा ले ली; और दो ही वर्ष बाद आपके ज्येष्ठ आता भी आपके। परिवार में एकाकी छोड़कर स्वर्गवासी हो गए।

यौवन की देहली पर पैर रखते ही प्रधादजी पर यह पारिवारिक आधात! तब क्यों आपके 'करुणा कलित हृदय में असीम वेदना' न गरजती ? आपने भीमती महादेवी के समान अपनी सजल अनुभूति को मनो-वैशानिक आवरण में यह कह छिपाने का प्रयास नहीं किया कि 'मैने जीवन में कमी वेदना का अनुमव नहीं किया । इसीसे मैं वेदना से प्यार करती हूँ।"

श्रापका हृदय वस्तुतः श्राधातों से जर्जरित होता रहा । वैवाहिक जीवन में भी श्रापको दो बार पत्नी-वियोग सहना पड़ा था ।

सन् १६१० से आपकी साहित्य-सेवा का श्री गरोश होता है आपके मान्जे बाबू श्रम्बिकां प्रसाद गुप्त ने "इंदु" को प्रकाशित करना प्रारम्म किया। 'प्रसाद' जी उसके प्रमुख लेखक और कवि थे। 'सरस्वती' में उस समय श्रापकी कोई रचना नहीं छपी। इसका कारण, यह कहा जाता है कि "प्रसाद जी का श्राचार्य द्विवेदी से कुछ मतमेद था। "

श्रापने साहित्य के प्रत्येक श्रा निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक और कविता की पूर्ति की श्रीर उनमें श्रपने व्यक्तित्व को श्रंकित किया। श्राधिनक साहित्य की प्रवृत्तियों का श्रारम्म श्रापकी रचनाश्रों से होता है। बहुमुखी प्रतिमा सम्पन्न प्रसाद हममें श्रिषिक कोल तक न रह सके। हिन्दी के दुर्मीग्य से राज्ययद्मा से पीड़ित हो श्रापने १५ नवम्बर १६३७ को श्रपनी इहलील। समान्त की।

वानू मैथिजीशरण गुप्त ने आपके निधन पर ही लिखा थाः 'जयशंकर' कहते-कहते ही अब भी काशी आवेंगे। किन्तु 'प्रसाद' न विश्वनाथ का सूर्तिमान हम पावेंगे। तात, भस्म भी तेरे तनु की हिन्दी की विभूति होगी। पर हम जो हँसते अगते थे, रोते रोते जावेंगे॥

# शुष्ट्रि पत्रक पंक्ति श्रश्चद

યુષ

पृष्ठ

| 8   | ۶ ٔ | , <b>ĕ</b>                  | હુ <b>પ</b>                  |
|-----|-----|-----------------------------|------------------------------|
| "   | e   | -                           | ूँ<br>हि                     |
| "   | ११  | <b>उ</b> च्छ्रवसित          | <i>હ</i> ુુું કહ્યું વાત     |
| "   | २३  | वाह्य                       | -<br>बाह्य                   |
| २   | १२  | <b>उ</b> नमे                | <b>હ</b> નમેં                |
| ,,  | १७  | स्थल                        | स्थूल                        |
| ર્  | 5   | सुन्दरभ                     | सुन्दरम्                     |
| 71  | 80  | यगविल्डर                    | यंग बिल्डर                   |
| 8   | ६   | <i>'</i> चोप देष्टव्या      | चोपदेष्टन्याः                |
| "   | ৬   | कर्त्तव्य तथान्येषां        | कर्त्त्व्यत <b>यान्येषां</b> |
| "   | 5   | कान्याङ्ग तया               | काव्याङ्गतया                 |
| "   | 3   | कवेस्त्र                    | कवेरत्र                      |
| 30  | 2   | नारा                        | नारी                         |
| ११  | યૂ  | Puritanage                  | Puritan age                  |
| १२  | 8   | 41¢ପି                       | गड्तु                        |
| १३  | b   | चूिक                        | चूँ कि                       |
| १४  | २३  | duty                        | beauty                       |
| १५  | 5   | श्राशिक                     | <b>ग्रा</b> सित              |
| 17  | १०  | ં ત્રહા                     | <b>ષ્ટ્ર</b>                 |
| १६  | १२  | श्रानन्दादेव खल्विमानि श्रा | नन्दादेव खल्विमानि           |
| >7  | 73  | भृतानि                      | भूतानि                       |
| **  | ,,  | जायन्ति                     | जातानि                       |
| ,,, | "   | विश्वन्ति                   | संविशन्ति                    |
| १७  | १३  | खिचाव                       | खिंच।व                       |
| १⊏  | १८  | •્ય <sub>િ</sub> th         | न्यक्त                       |
|     |     |                             |                              |

# (ख)

| પૃષ્ઠ       | પંક્તિ       | <b>ઝ</b> શુદ્ધ              | યુદ્ધ                   |
|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| १६          | 8            | पिक                         | <b>ਧਿ</b> ਤ             |
| २०          | રૂ           | ઋૌર <sup>*</sup>            |                         |
| २२          | 5            | को                          | की                      |
| "           | १०           | में                         | •••                     |
| 27          | १६           | <b>વ</b> •ાૃતા              | वकता                    |
| २३          | ' <b>१</b> ८ | <b>मइ</b> '                 | मुँह                    |
| <b>३</b> ६  | 38           | वास्तवाद                    | वास्तव <b>वा</b> द      |
| २७          | १            | माक्स                       | सार्व <sup>°</sup> स    |
| २७          | २४           | क्रांति-संघर्ष              | क्रांति-संघर्षे         |
| <b>ર</b> પૂ | 3            | breathing                   | beings,                 |
| ,,          | २०           | flesh                       | flesh,                  |
| 73          | २४           | please                      | pleases                 |
| ३८ '        | ą            | उद्जीर्ण                    | उद्गीर्गा               |
| 38          | ₹            | क्ल                         | बाल                     |
| 55          | १६           | पुरुष का '                  | पुरुष को                |
| ४०          | <b>१७</b>    | પરી                         | મરી <sup>*</sup>        |
| ४३          | २४           | वस्तुऍ जिनका                | वस्तुएँ हैं जिनका       |
| <b>3</b> 3  | ર્ધ્ર        | हिमशल                       | <b>ફિમરો</b> ભ          |
| "           | २७           | 'स्वप्तावस्था' में 'हालदशा' | में 'स्वधावस्था' में-   |
|             |              |                             | 'हालदशा'-में            |
| 88          | १३           | चेधाएँ                      | चेष्टाएँ,               |
| ,,          | १४           | प्रयत्न '                   | प्रयत्न,                |
| ४६          | २३           | नियति '                     | नियति                   |
| <b>አ</b> Թ  | •            | मुक्तक के                   | मुक्तक में              |
| ,,          | र्ध          | में। आँस्                   | में" (आंस्)             |
| ४८          | 35           | खेलाया।"                    | ख़ेलाया 1 <sup>22</sup> |
| 77          | २६           | ्पद्गी                      | पड़ी ।                  |
| ጸ፫          | २६           | ध्वनि से अर्थभ्यक्षना ध्व   | नि से अर्थ-इयक्षना      |

## (ग)

| હાયુ         | पंक्ति    | ઋશુદ્ધ                    | 생덕                   |
|--------------|-----------|---------------------------|----------------------|
| 38           | १         | लिए। "कॉटों               | लिए "कॉरों           |
| "            | ą         | नहा                       | નફીં                 |
| 53           | 4         | सिहर ही                   | सिहर सी              |
| पू०          | 8         | Š                         | 1                    |
| प्र          | २३        | યુદ્ધ-પ્રकૃતિ             | शुद्ध प्रकृति        |
| <b>प्</b> ३  | १७        | प्रकोशित हैं। श्रतः       | प्रकाशित हैं, अतः    |
| ,,           | १६        | विकास दशा                 | विकॉसन्दशा           |
| ५४           | २०        | <b>त्रादि ऐक्य</b>        | <b>%।</b> दि-ऐक्य    |
| <b>५</b> ६   | १ ह       | पुघार्त रोहिताश्व चुधार्त | मिलते हैं। रोहिताश्व |
| "            | 2         | लाते हैं                  | लाता है              |
| ,,           | 8         | होता है                   | होते हैं             |
| "            | १८        | उनकी इस                   | उसकी फॉकी इस         |
| ,,           | २३        | नहीं इसलिये               | नहीं । इसलिये        |
| ५७           | १         | <b>tq</b> t,              | स्वर                 |
| 97           | २         | त्र्र।दि                  | आदि                  |
| 55           | 88        | है                        | है,                  |
| 27           | १५        | है।                       | था ।                 |
| ५८           | ३         | है                        | 1                    |
| ,,           | १३        | दिया है                   | दिया गया है          |
| <b>ध</b> ८ . | १४        | बह्य श्रात्मकता           | बाह्यात्मकतो         |
| "            | १५        | कह्ता                     | केहर्ते              |
| ६१           | १४        | जलन कामनी                 | जलन-कामना            |
| 77           | <b>१७</b> | सुक                       | सुक्त                |
| - 55         | "         |                           | हर स्थल पर कलापूर्य  |
| 37           |           | मिन्यक्ति इरस्यल पर नई    |                      |
| ६२           | १३        | 'तब                       | <sup>4</sup> તવ      |
| ६२           | रूप       | প্ৰ                       | वन                   |
| ६३           | १६        | मीड़ों                    | मीड़ीं               |

### (ਬ)

| પૃષ્ઠ      | <b>પંક્રિ</b> | ઋશુદ્ધ            | श्चि                      |
|------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| ६३ ,       | २४            | વसन्त-दर्श        | वसन्त-दर्शन               |
| ६४         | ય્            | सका है।           | सके हैं।                  |
| ,,         | Ę             | વદ્               | वे                        |
| ,,         | •             | पाया              | <b>પા</b> ચે              |
| ६५         | १६            | लाये ?            | लाये                      |
| ६६         | १७            | सौरम,             | सौरम                      |
| ६६         | २             | तीव्रतम           | तीव्रतम                   |
| હદ્        | २६            | <b>૩</b> ૡને      | उन्होंने                  |
| 95         | २७            | હલી               | <b>હ</b> ન્દી             |
| 2)         | "             | अधिक वह           | श्रिधिक कि वह             |
| ,,         | र⊂            | सकता है           | सकते हैं                  |
| <b>9</b> 9 | १०            | वजनात्मकता        | वर्णनात्मकता              |
| 95         | Ę             | EPic '            | Epic                      |
| "          | હ             | मत में            | मत से                     |
| 30         | १२            | યર્દ              | वह                        |
| 42         | 28            | વડા ફૈ            | उठे हैं                   |
| <b>5</b> 4 | १२            | जड़ चैतन्य        | जङ् श्रीरःचेतन्य,         |
| 4          | १२            | वोली              | बोली                      |
| ६२         | ११            | प्रतिभा           | प्रतिसा                   |
| ६५         | १६            | जब २द्र - जाता है |                           |
| ६६         | १             | कैलास             | 'कैलोस'                   |
| ,,         | 8             | दी है             | दी                        |
| 83         | १३            | प्रखरित           | मुखरित                    |
| १०५        | ६             | हृथ्य             | हृद्य                     |
| १०६        | १२            | सवेरे             | सबेर                      |
| १०८        | च्र           | करती है। उसी व    |                           |
| 37         | २४            | વિલરે             | <b>વિલ</b> ેરે<br>૧       |
| ११२        | y             | कर्ण-शस्कुली      | ક્ષ્યા <b>∙રા•</b> કુર્ભો |

```
( 要 )
                पंक्ति
  YB
                               ય્રયુદ્ધ
 ? १२
                २०
                               रूप सरीवर
                                'उसकी'
 ११३
                १५
                १८
 ,,
११८
                3
                ११
 ,,
                २६
 "
398
                38
               २१
                           रह गये
 53
```

१२

Ę

१३

१५

२२

२४

२३

80

१०

११

8

हो गई थी। जाती थीं।)

किसीने भावना

उच्छवसित

ही रहा थ।

तब तुम

हो, उसकी

हो जाये

इससे

हो

શ્રીર

में मैं हूं

हाल की स्वप्न की मानी मेरे

हो गई थी)

जाती थीं। इच्छा हाल की-स्वम की-

श्रद

रूप-सरोवर

'उनकी'

प्रिय ने

ारह जाते हैं। मानो कोई भेरे हे

उच्छ्वसित નચા **હસ**સે तब भी तुम हो तो उसकी होगी

हो. जार्येगी

ઝૌર

अभगामि भकाशन

हि-दी में अगतिवाद

लें प्रोफेसर विनयमोहन शर्मा, प्स० ए०, प्ल-प्ल० बी०

970

१२१

१२६

"

१२८

१३२

१३३

१३७

33

3) 280